॥ श्रीहरिः ॥

# केनोपनिषद्

# ॥ श्रीहरिः ॥

# विषयानुक्रमणिका

| विषय                                   | ष्ठ-संख्या   |
|----------------------------------------|--------------|
| १. शान्तिपाठ                           | <u>\</u>     |
| प्रथम खण्ड                             |              |
| २. सम्बन्ध-भाष्य                       | ८            |
| ३. प्रेरकविषयक प्रश्न                  | १९           |
| ४. आत्माका सर्वनियन्तृत्व              | २५           |
| ५. आत्माका अज्ञेयत्व और अनिर्वचनीयत्व  | ३६           |
| ६. ब्रह्म वागादिसे अतीत और अनुपास्य है | 40           |
| द्वितीय खण्ड                           |              |
| ७. ब्रह्मज्ञानकी अनिर्वचनीयता          | 42           |
| ८. अनुभूतिका उल्लेख                    | ६८           |
| ९. ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है    | <i></i> εεν  |
| १०. विज्ञानावभासोंमें ब्रह्मकी अनुभूति | <sub>'</sub> |
| ११. आत्मज्ञान ही सार है                | ८८           |
| तृतीय खण्ड                             |              |
| यक्षोपाख्यान                           | ९१           |
| १२. देवताओंका गर्व                     | १०७          |
| १३. यक्षका प्रादुर्भाव                 | १०८          |
| १४. अग्निकी परीक्षा                    | ११२          |
| १५. वायुकी परीक्षा                     | ११५          |

| विषय पृष्ठ-संख्य                   |     |
|------------------------------------|-----|
| १६. इन्द्रकी नियुक्ति              | ११६ |
| १७. उमाका प्रादुर्भाव              | ११७ |
| चतुर्थ खण्ड                        |     |
| १८. उमाका उपदेश                    | ११९ |
| १९. ब्रह्मविषयक अधिदैव आदेश        | १२३ |
| २०. ब्रह्मविषयक अध्यात्म आदेश      | १२६ |
| २१. वन-संज्ञक ब्रह्मकी उपासनाका फल | १२८ |
| २२. उपसंहार                        | १३० |
| २३. विद्याप्राप्तिके साधन          | १३५ |
| २४. ग्रन्थावगाहनका फल              | १३९ |
| २५. शान्तिपाठ                      | १४२ |

# ॥ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥

# केनोपनिषद्

मन्त्रार्थ, शांकरभाष्य और भाष्यार्थसहित

येनेरिताः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु। तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम्॥ यस्य पादांशुसम्भूतं विश्वं भाति चराचरम्। पूर्णानन्दं गुरुं वन्दे तं पूर्णानन्दविग्रहम्॥

### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु॥

ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

मेरे अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ पुष्ट हों। यह सब उपनिषद्वेद्य ब्रह्म है। मैं ब्रह्मका निराकरण न करूँ। ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [अर्थात् मैं ब्रह्मसे विमुख न होऊँ और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे] इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो, अनिराकरण हो। उपनिषदोंमें जो धर्म हैं वे आत्मा (आत्मज्ञान)-में लगे हुए मुझमें हों, वे मुझमें हों। त्रिविध तापकी शान्ति हो।

# प्रथम खण्ड

#### सम्बन्ध-भाष्य

पद-भाष्य

'केनेषितम्' इत्याद्योपनिषत् परब्रह्मविषया वक्तव्या उपक्रमणिका इति नवमस्याध्यायस्य प्रागेतस्मात्कर्माणि आरम्भ:। अशेषतः परिसमापितानि, समस्तकर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि, कर्माङ्गसामविषयाणि

'केनेषितम्' परब्रह्म-विषयक उपनिषत् कहनी है इसलिये इस नवम अध्यायका<sup>र</sup> आरम्भ किया जाता है। इससे पूर्व सम्पूर्ण कर्मोंके प्रतिपादनकी सम्यक्-रूपसे समाप्ति की गयी है, तथा समस्त कर्मोंके आश्रयभूत प्राणकी एवं कर्मकी अंगभूत उपासना सामोपासनाका वर्णन किया गया है।

वाक्य-भाष्य

समाप्तं कर्मात्मभूतप्राणविषयं उपक्रमणिका कर्म विज्ञानं चानेकप्रकारम् , ययोर्विकल्प-समुच्चयानुष्ठानाद्दक्षिणोत्तराभ्यां सृतिभ्यामावृत्त्यनावृत्ती भवतः । अत ऊर्ध्वं फलनिरपेक्षज्ञानकर्म-समुच्चयानुष्ठानात्कृतात्मसंस्कार-स्योच्छिनात्मज्ञानप्रतिबन्धकस्य

इससे पूर्व-ग्रन्थमें कर्मोंके आश्रयभूत प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कर्मका निरूपण समाप्त जिनके विकल्प र समुच्चयके <sup>३</sup> अनुष्ठानसे दक्षिण और उत्तर मार्गीद्वारा क्रमश: और अनावृत्ति (आवागमन) (क्रममुक्ति) हुआ करती हैं। इसके आगे देवता–ज्ञान और कर्मोंके समुच्चयका निष्कामभावसे अनुष्ठान करनेसे जिसने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है, जिसका आत्मज्ञानका प्रतिबन्धकरूप दोष नष्ट है, जो द्वैतविषयमें दोष द्वैतविषयदोषदर्शिनो निर्ज्ञाताशेष- देखने लगा है तथा सम्पूर्ण

१-यह उपनिषद् सामवेदीय तलवकार शाखाका नवम अध्याय है।

२-दोनोंमेंसे केवल एक। ३-एक साथ दोनों।

गायत्रसामविषयं | अनन्तरं

दर्शनं वंशान्तमुक्तं कार्यम्।

सर्वमेतद्यथोक्तं कर्म च ज्ञानं च सम्यगनुष्ठितं निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्त्वशुद्ध्यर्थं भवति। सकामस्य केवलानि ज्ञानरहितस्य श्रौतानि स्मार्तानि

बाह्यविषयत्वात्संसारबीजमज्ञान-मुच्चिच्छित्सतः प्रत्यगात्म-

विषयजिज्ञासो: केनेषित-मित्यात्मस्वरूपतत्त्वविज्ञानायाय-मध्याय आरभ्यते। तेन च मृत्युपदम् अज्ञानमुच्छेत्तव्यं तत्तन्त्रो हि संसारो यत:।अनधिगतत्वाद् आत्मनो युक्ता तद्धिगमाय तद्विषया जिज्ञासा। कर्मविषये चानुक्तिः; तद्विरोधित्वात्। ज्ञानकर्मविरोध: विजिज्ञासितव्यस्य अस्य.

आत्मतत्त्वस्य कर्मविषयेऽवचनम्।

उसके पश्चात् गायत्रसामविषयक विचार और शिष्यपरम्परारूप वंशके वर्णनमें समाप्त होनेवाले कार्यका वर्णन किया गया है।

ऊपर बतलाया हुआ यह सम्पूर्ण कर्म और ज्ञान सम्यक् प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर निष्काम मुमुक्षुकी तो चित्तशुद्धिके कारण होते हैं तथा ज्ञानरहित सकाम साधकके केवल श्रौत और स्मार्त

**च** वाक्य-भाष्य

बाह्य विषयोंका तत्त्व जान लेनेके कारण जो संसारके बीजस्वरूप अज्ञानका उच्छेद करना चाहता है, उस आत्मतत्त्वके जिज्ञासुको आत्मस्वरूपके तत्त्वका ज्ञान करानेके लिये 'केनेषितम्' आदि मन्त्रसे यह (नवाँ) अध्याय आरम्भ किया जाता है। उस आत्मतत्त्वज्ञानसे ही मृत्युके कारणरूप अज्ञानका उच्छेद करना चाहिये, क्योंकि यह संसार अज्ञानमूलक ही है। आत्मतत्त्व अज्ञात है, इसलिये उसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आत्मविषयक जिज्ञासा उचित ही है।

कर्मकाण्डमें आत्मतत्त्वका निरूपण नहीं किया गया; क्योंकि यह उसका विरोधी है। इस विशेष रूपसे जाननेयोग्य आत्मतत्त्वका कर्म-काण्डमें विवेचन नहीं किया जाता।

कर्माणि दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। स्वाभाविक्या त्वशास्त्रीयया प्रवृत्त्या पश्वादिस्थावरान्ता अधोगतिः स्यात्। 'अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राण्य-सकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्वेत्येतत्तृतीय १ स्थानम्' (छा० उ० ५ । १० । ८ ) इति श्रुतेः; कर्म दक्षिण मार्गकी प्राप्ति और पुनरावर्तनके हेतु होते हैं। इनके सिवा अशास्त्रीय स्वच्छन्द वृत्तिसे तो पशुसे लेकर स्थावरपर्यन्त अधोगित ही होती है। 'ये [स्वच्छन्द प्रवृत्तिवाले जीव उत्तरायण और दक्षिणायन] इन दोनोंमेंसे किसी मार्गसे नहीं जाते; वे निरन्तर आवर्तन करनेवाले क्षुद्र जीव होते हैं; उनका 'जन्म लो और मरो' यह तीसरा स्थान (मार्ग) है'

वाक्य-भाष्य

कस्मादिति चेदात्मनो हि यथा-वद्विज्ञानं कर्मणा विरुध्यते। निरतिशयब्रह्मस्वरूपो ह्यात्मा विजिज्ञापयिषितः, 'तदेव त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' (के० उ० १।४) इत्यादिश्रुते:। न हि स्वाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं गमितः कञ्चन नमितुमिच्छत्यतो ब्रह्मास्मीति सम्बुद्धो न कर्म कारियतुं शक्यते। न ह्यात्मानम् अवाप्तार्थं ब्रह्म मन्यमानः प्रवृत्तिं प्रयोजनवर्ती पश्यति। निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो विरुध्यत एव कर्मणा ज्ञानम्। अतः कर्म-

यदि कहो कि क्यों ? तो उसका कारण यह है कि आत्माका यथार्थ ज्ञान कर्मका विरोधी है क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट है, वह आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मस्वरूप ही है, जैसा कि, 'तुम उसीको ब्रह्म जानो, जिस इस (देश–कालावच्छिन्न वस्तु)–की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है' इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। जो पुरुष स्वराज्यपर अभिषिक्त होकर ब्रह्मभावको प्राप्त हो गया है वह किसीके भी सामने झुकनेकी इच्छा नहीं करता। अतः जिसने यह जान लिया है कि 'मैं ब्रह्म हूँ' उससे कर्म नहीं कराया जा सकता। अपने आत्माको आप्तकाम ब्रह्म माननेवाला पुरुष किसी भी प्रवृत्तिको प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी प्रवृत्ति बिना प्रयोजनके हो नहीं सकती, अत: कर्मसे ज्ञानका विरोध

'प्रजा ह तिस्त्रोऽत्यायमीयुः'(ऐ० आ० २। १। १। ४) इति च मन्त्रवर्णात्।

विशुद्धसत्त्वस्य तु निष्कामस्य ज्ञानाधिकारि- एव बाह्यादनित्यात् निरूपणम् साध्यसाधनसम्बन्धाद् इह कृतात्पूर्वकृताद्वा संस्कार-विशेषोद्धवाद्विरक्तस्य प्रत्यगात्म-विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। तदेतद्वस्तु प्रश्नप्रतिवचनलक्षणया श्रुत्या प्रदर्श्यते 'केनेषितम्' इत्याद्यया। काठके चोक्तम् इस श्रुतिसे और 'तीन प्रसिद्ध प्रजाओंने धर्मत्याग किया' इस मन्त्रवर्णसे भी [यही बात सिद्ध होती है]।

जो इस जन्म और पूर्व जन्ममें वित्यात् किये हुए कर्मींके संस्कारिवशेषसे उद्भूत बाह्य एवं अनित्य साध्य-साधनके सम्बन्धसे विरक्त हो गया है उस विशुद्धचित्त निष्काम पुरुषको ही प्रत्यगात्मविषयक जिज्ञासा हो सकती है। यही बात 'केनेषितम्' इत्यादि प्रश्नोत्तररूपा श्रुतिद्वारा दिखलायी जाती है। कठोपनिषद्में तो कहा है—

वाक्य-भाष्य

विषयेऽनुक्तिः, विज्ञानविशेषविषया

एव जिज्ञासा। कर्मानारम्भ इति चेन्न;

निष्कामस्य संस्कारार्थत्वात्।
यदि ह्यात्मविज्ञानेनात्माविद्याविषयत्वात्परितित्याजियषितं कर्म
ततः 'प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्'(म० वन० २।४९)
इत्यनारम्भ एव कर्मणः श्रेयान्।

है ही। इसीलिये कर्मकाण्डमें आत्म-ज्ञानका उल्लेख नहीं है; अर्थात् जिज्ञासा किसी विज्ञानविशेषके सम्बन्धमें ही होती है।

यदि कहो कि तब तो कर्मका आरम्भ ही न किया जाय तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि निष्काम कर्म पुरुषका संस्कार करनेवाला है।

पूर्व०—यदि आत्माके अज्ञानका कारण होनेसे आत्मज्ञानद्वारा कर्मका परित्याग कराना ही अभीष्ट है तो 'कीचड़को धोनेकी अपेक्षा तो उसे दूरसे न छूना ही अच्छा है' इस उक्तिके अनुसार कर्मका आरम्भ न

'पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू-स्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्त-रात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मान-मैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्'( क० उ० २।१।१)। इत्यादि 'परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन।

'स्वयम्भू परमात्माने इन्द्रियोंको हिं सित बहिर्मुख करके दिया है; इसलिये इन्द्रियाँ बाहरकी ओर ही देखती हैं, अन्तरात्माको नहीं देखतीं; किसी-किसी बुद्धिमान्ने ही अमरत्वकी इच्छा करते हुए अपनी इन्द्रियोंको रोककर प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है ' इत्यादि। अथर्ववेदीय (मुण्डक) तथा उपनिषद्में भी कहा है—'ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंकी परीक्षा कर वैराग्यको प्राप्त हो जाय, क्योंकि कृत (कर्म)-के

वाक्य-भाष्य

अल्पफलत्वादायासबहुलत्वात् इति तत्त्वज्ञानादेव च श्रेय:प्राप्ते:; चेत्।

एतदविद्याविषयं सत्यम्; चित्तशुद्धयै कर्माल्पफलत्वादि कर्मावश्यकं दोषवद्धन्धरूपं च प्राप्तज्ञानस्य सकामस्य 'कामान् तु तदनारम्भः यः कामयते' (मु० उ०३।२।२) 'इति नु कामयमानः' इत्यादि-श्रुतिभ्यः ; न निष्कामस्य । तस्य तु संस्कारार्थान्येव कर्माणि भवन्ति

करना ही उत्तम है; क्योंकि वह और फलवाला परिश्रमवाला है तथा आत्यन्तिक कल्याण तत्त्वविज्ञानसे ही होता है।

सिद्धान्ती—ठीक है, परंतु यह अविद्यामूलक कर्म 'जो भोगोंकी कामना करता है' तथा 'इस प्रकार जो कामना करनेवाला है' इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार सकाम पुरुषके लिये ही अल्पफलत्वादि दोषोंसे युक्त बन्धनकारक तथा निष्काम पुरुषके लिये नहीं। उसके लिये तो कर्म निर्वर्तक (निष्पन्न करनेवाले) और आश्रयभूत प्राणोंके विज्ञानके तिनर्वर्तकाश्रयप्राणिवज्ञानसहितानि। सहित संस्कारके ही कारण होते हैं।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्' (मु० उ० १। २। १२) इत्याद्याथर्वणे च।

एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्मनिवृत्ताज्ञानस्य विषयं विज्ञानं श्रोतुं
कृतकृत्यता- मन्तुं विज्ञातुं च
प्रदर्शनम् सामर्थ्यमुपपद्यते,
नान्यथा। एतस्माच्च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं
कामकर्मप्रवृत्तिकारणमशेषतो

द्वारा अकृत (नित्यस्वरूप मोक्ष) प्राप्त नहीं हो सकता। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो उस (जिज्ञासु)-को हाथमें समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही पास जाना चाहिये' इत्यादि।

केवल इस प्रकारसे ही विरक्त पुरुषको प्रत्यगात्मविषयक विज्ञानके श्रवण, मनन और साक्षात्कारकी क्षमता हो सकती है, और किसी तरह नहीं। इस प्रत्यगात्माके ब्रह्मत्वविज्ञानसे ही कामना और कर्मकी प्रवृत्तिका कारण तथा संसारका बीजभूत अज्ञान पूर्णतया

वाक्य-भाष्य

'देवयाजी श्रेयानात्मयाजी वा'' इत्युपक्रम्यात्मयाजी तु करोति 'इदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते इति' संस्कारार्थमेव कर्माणीति वाजसनेयके। 'महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः' (मनु० २। २८) 'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्' (गीता १८।५) इत्यादिस्मृतेश्च।

प्राणादिविज्ञानं च केवलं कर्म-समुच्चितं वा सकामस्य प्राणात्म-प्राप्त्यर्थमेव भवति। निष्कामस्य त्वात्मज्ञानप्रतिबन्धनिर्माष्ट्ये 'देवयाजी श्रेष्ठ हैं या आत्मयाजी' इस प्रकार आरम्भ करके वाजसनेय श्रुतिमें कहा है कि आत्मयाजी अपने संस्कारके लिये ही यह समझकर कर्म करता है कि 'इससे मेरे इस अंगका संस्कार होगा' 'यह शरीर महायज्ञ और यज्ञोंद्वारा ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिक योग्य किया जाता है।''यज्ञ, दान और तप— ये विद्वानोंको पवित्र करनेवाले ही हैं' इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही बात सिद्ध होती है।

अकेला या कर्मके साथ मिला हुआ होनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकाम पुरुषके लिये तो प्राणत्व-प्राप्तिका ही कारण होता है, किंतु निष्काम पुरुषके

निवर्तते, 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' (ई० उ० ७) मन्त्रवर्णात् , इति 'तरति शोकमात्मवित्' (छा० उ० ७। इति 'भिद्यते (418 हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया:। क्षीयन्ते कर्माणि चास्य तस्मिन्द्रष्टे परावरे॥' (मु० उ० २। २। ८) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च। कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत् सिध्यतीति चेत्?

निवृत्त होता है; जैसा कि 'इस अवस्थामें एकत्व देखनेवाले पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है' इत्यादि मन्त्रवर्ण तथा 'आत्मज्ञानी शोकको पार कर जाता है''उस परावरको देख लेनेपर उसकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं' इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है।

पूर्व०-यह बात तो कर्मसहित ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती है न?

वाक्य-भाष्य

भवति; आदर्शनिर्मार्जनवत्। उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारम्भो निरर्थकत्वात् 'कर्मणा जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते। तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः॥' (महा० शा० २४२। ७) इति। 'क्रियापथश्चैव पुरस्तात्संन्यासश्च तयोः संन्यास एवात्यरेचयत्' इति 'त्यागेनैके०' (कै० उ० १। ३) 'नान्यः पन्था विद्यते ं (श्वे किया]' तथा '[इसके सिवा] उ० ३। ८) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च।

लिये वह दर्पणके मार्जनके समान आत्मज्ञानके प्रतिबन्धकोंका निवर्तक होता है। हाँ, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है उसके लिये निष्प्रयोजन होनेके कारण कर्मके आरम्भकी अपेक्षा नहीं है। जैसा कि 'जीव कर्मसे बँधता है और आत्मज्ञानसे मुक्त हो जाता है, इसलिये पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं करते' 'पूर्वकालमें कर्ममार्ग और संन्यास [दो मार्ग] थे उनमें संन्यास ही उत्कृष्ट था' 'किन्हींने त्यागसे [अमरत्व प्राप्त और कोई मार्ग नहीं है' इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध होता है।

नः वाजसनेयके तस्यान्य-समुच्यवाद- कारणत्ववचनात्। खण्डनम् 'जाया मे स्यात्' (बृ० उ० १। ४। १७) इति प्रस्तुत्य 'पुत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन कर्मणा, कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः'(बृ० उ० १।५।१६) इत्यात्मनाऽन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वमुक्तं वाजसनेयके। सिद्धान्ती— नहीं, क्योंकि वाजसनेय (बृहदारण्यक) श्रुतिमें उस (कर्मसहित ज्ञान) – को अन्य फलका कारण बतलाया है। 'मुझे स्त्री प्राप्त हो' इस प्रकार आरम्भ करके वाजसनेय श्रुतिमें 'यह लोक पुत्रद्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी कर्मसे नहीं; कर्मसे पितृलोक मिलता है और विद्या (उपासना) – से देवलोक' इस प्रकार उसे आत्मासे भिन्न लोकत्रयका ही कारण बतलाया है।

वाक्य-भाष्य

न्यायाच्यः; उपायभूतानि हि
कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य।
ज्ञानेन त्वमृतत्वप्राप्तिः, 'अमृतत्वं
हि विन्दते' (के० उ० २। ४)
'विद्यया विन्दतेऽमृतम्' (के० उ० २। ४)
रविद्यया विन्दतेऽमृतम्' (के० उ० २। ४)
इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च।
न हि नद्याः पारगो नावं न
मुञ्चति यथेष्टदेशगमनं प्रति
स्वातन्त्र्ये सति।

न हि स्वभावसिद्धं वस्तु आत्मनः सिषाधियषित साधनैः। अविकार्यत्वादि-निरूपणम् स्वभावसिद्धश्चात्मा, तथा न आपिपयिषितः; युक्तिसे भी [कर्म ज्ञानके साक्षात् साधन नहीं हैं।] कर्म तो चित्तशुद्धिके द्वारा ज्ञानके साधन हैं। अमृतत्वकी प्राप्ति तो ज्ञानसे ही होती है जैसा कि '[ज्ञानसे] अमृतत्व ही प्राप्त कर लेता है' विद्यासे अमृतको पा लेता है' इत्यादि श्रुति—स्मृतियोंसे प्रमाणित होता है। जो मनुष्य नदीके पार पहुँच गया है वह अपने अभीष्ट स्थानपर जानेके लिये स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर भी नौकाको न छोड़े—ऐसा कभी नहीं होता।

जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसे कोई भी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नहीं करना चाहता। आत्मा भी स्वभाव-सिद्ध है; और इसीलिये वह प्राप्त करनेकी इच्छा

तत्रैव च पारिव्राज्यविधाने हेतुरुक्तः 'किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः' (बृ० उ० ४। ४। २२) इति। तत्रायं हेत्वर्थः— प्रजाकर्म-तत्संयुक्तविद्याभर्मनुष्यपितृदेव-लोकत्रयसाधनैरनात्मलोकप्रतिपत्ति-कारणैः किं करिष्यामः। न चास्माकं लोकत्रयमनित्यं साधनसाध्य-मिष्टम्, येषामस्माकं स्वाभाविकोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयो न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्तित्यश्च

वहाँ (उस बृहदारण्यकोपनिषद्में) ही संन्यास ग्रहण करनेमें यह हितु बतलाया है—'हम प्रजाको लेकर क्या करेंगे, जिन हमें कि यह आत्मलोक ही अभीष्ट है?' उस हेतुका अभिप्राय इस प्रकार है—'मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक—इन तीन लोकोंके साधन अनात्मलोकोंकी प्राप्तिक हेतुभूत प्रजा, कर्म और कर्मसहित ज्ञानसे हमें क्या करना है; क्योंकि हमलोगोंको जिन्हें कि, स्वाभाविक, अजन्मा, अजर, अमर, अभय और जो कर्मसे घटता–बढ़ता नहीं है वह नित्य–

वाक्य-भाष्य

आत्मत्वे सित नित्यापतत्वात्। नापि विचिकारियषितः; आत्मत्वे सित नित्यत्वादिवकारित्वाद् अविषयत्वादमूर्तत्वाच्च।

श्रुतेश्च 'न वर्धते कर्मणा' (बृ० उ० ४। ४। २३) इत्यादि। स्मृतेश्च 'अविकार्यो-ऽयमुच्यते' (गीता २। २५) इति। न च सञ्चिकीर्षितः 'शुद्ध-मपापविद्धम्' (ई० उ० ८) इत्यादि-श्रुतिभ्यः; अनन्यत्वाच्चः; अन्ये- करनेयोग्य नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप होनेके कारण वह नित्य-प्राप्त ही है। इसी प्रकार उसका विकार भी इष्ट नहीं है; क्योंकि आत्मा होनेके साथ ही वह नित्य, अविकारी, अविषय तथा अमूर्त भी है।

इसके सिवा श्रुतिसे 'आत्मा कर्मसे बढ़ता नहीं है' इत्यादि और स्मृतिसे भी 'यह आत्मा अविकार्य कहा जाता है' इत्यादि कहा गया है। 'शुद्ध और पापरहित' इत्यादि श्रुतियोंसे [प्रकट होता है कि] आत्माका संस्कार करना भी अभीष्ट नहीं है। इसके सिवा अपनेसे अभिन्न होनेके कारण भी वह संस्कार्य नहीं है क्योंकि संस्कार अन्य वस्तुके

लोके इष्टः। स च नित्यत्वान्नाविद्यानिवृत्तिव्यति-रेकेणान्यसाधननिष्पाद्यः । तस्मात्प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानपूर्वकः सर्वेषणासंन्यास एव कर्तव्य इति।

कर्मसहभावित्वविरोधाच्य ज्ञानकर्मविरोध-प्रत्यगात्मब्रह्म-प्रदर्शनम् विज्ञानस्य । ह्युपात्तकारकफलभेदविज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तमितसर्वभेद-प्रत्यगात्मब्रह्मविषयस्य दर्शनस्य सहभावित्वम् उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति अपुरुषतन्त्रत्वाद्ब्रह्मविज्ञानस्य तस्माद्दृष्टादृष्टेभ्यो बाह्यसाधन-

लोक ही इष्ट है, साधनद्वारा प्राप्त होनेवाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट है नहीं। और वह (आत्मलोक) तो नित्य होनेके कारण अविद्यानिवृत्तिके सिवा अन्य किसी भी साधनसे प्राप्त होनेयोग्य है नहीं। अतः हमको आत्मा और ब्रह्मके एकत्वज्ञानपूर्वक सब प्रकारकी एषणाओंका त्याग ही करना चाहिये।'

इसके सिवा आत्मा और ब्रह्मके एकत्वज्ञानका कर्मके साथ-साथ होनेमें विरोध भी है। जिसमें [कर्ता-कर्माद] कारक और [स्वर्गाद] फलका भेद स्वीकार किया गया है उस कर्मके साथ सम्पूर्ण भेददृष्टिसे रहित ब्रह्म और आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान तो वस्तुप्रधान होनेके कारण पुरुष (कर्ता)-के अधीन नहीं है। अत: इस 'केनेषितम्' इत्यादि

वाक्य-भाष्य

नान्यत्संस्क्रियते। न चात्मनी
ऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च

स्वेनैवात्मना स्वमात्मानं

सञ्चिकीर्षेत्। न च वस्त्वन्तराधानं

नित्यप्राप्तिर्वा वस्त्वन्तरस्य

द्वारा अन्यका ही हुआ करता है। आत्मासे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं है; और स्वयं आत्माके योगसे ही आत्माके संस्कारकी इच्छा कोई न करेगा। एक वस्तुका दूसरी वस्तुपर आधान करना अथवा एक वस्तुको दूसरी वस्तुका प्राप्त होना नित्य नहीं हो

साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म-विषया ब्रह्मजिज्ञासेयम् 'केनेषि-तम्' इत्यादिश्रुत्या प्रदर्श्यते। शिष्याचार्यप्रश्नप्रतिवचनरूपेण कथनं तु सूक्ष्मवस्तुविषयत्वात् सुखप्रतिपत्तिकारणं भवति। केवलतर्कागम्यत्वं च दर्शितं भवति।

'नैषा तर्केण मितरापनेया'
गुरूपसित्तः (क० उ० १। २।
१) इति श्रुतेश्च।
'आचार्यवान्पुरुषो वेद'(छा० उ०
६। १४। २) 'आचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापदिति' श्रुतिके द्वारा यह दृष्ट और अदृष्ट बाह्यसाधन एवं साध्योंसे विरक्त हुए पुरुषकी ही प्रत्यगात्मविषयक ब्रह्म-जिज्ञासा दिखलायी जाती है। शिष्य और आचार्यके प्रश्नोत्तररूपसे यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान करानेमें कारण है; क्योंकि यह विषय सूक्ष्म है। इसके सिवा केवल तर्कद्वारा इसकी अगम्यता भी दिखलायी गयी है।

'यह बुद्धि तर्कद्वारा प्राप्त होनेयोग्य नहीं है' इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है। अतः 'आचार्यवान् पुरुष [ब्रह्मको] जानता है' 'आचार्यसे प्राप्त हुई विद्या ही उत्कृष्टताको प्राप्त होती है'

वाक्य-भाष्य

नित्या। नित्यत्वं चेष्टं मोक्षस्य।
अत उत्पन्नविद्यस्य
कर्मारम्भोऽनुपपन्नः, अतो व्यावृत्तबाह्यबुद्धेः, आत्मविज्ञानाय
केनेषितमित्याद्यारम्भः।

सकता\* और मोक्षकी नित्यता ही इष्ट है। इसलिये जिसे आत्मज्ञान हो गया है उसके लिये कर्मका आरम्भ नहीं बन सकता। अतः जिसकी बाह्यबुद्धि निवृत्त हो गयी है उसे आत्मतत्त्वका ज्ञान करानेके लिये 'केनेषितम्' इत्यादि उपनिषद् आरम्भ की जाती है।

अर्थात् आत्मापर परमानन्दत्व आदि गुणोंका आधान या उसका ब्रह्माण्डबाह्य ब्रह्मको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता।

(छा० उ० ४। १। ३) 'तद्विद्धि प्रणिपातेन' (गीता ४। ३४) इत्यादिश्रुतिस्मृतिनियमाच्च कश्चिद् गुरुं ब्रह्मनिष्ठं विधिवदुपेत्य प्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणम् अपश्यन्नभयं नित्यं शिवमचलम् इच्छन्पप्रच्छेति कल्प्यते— 'उसे साष्टांग प्रणामके द्वारा जानो' इत्यादि श्रुति-स्मृतिके नियमानुसार किसी शिष्यने प्रत्यगात्मविषयक ज्ञानके सिवा कोई और शरण (आश्रय) न देखकर उस निर्भय, नित्य कल्याणमय अचल पदकी इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास विधिपूर्वक जाकर पूछा—यही बात [आगेकी श्रुतिसे] कल्पित की जाती है—

#### प्रेरकविषयक प्रश्न

ॐ केनेषितं पतित प्रेषितं मनः। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनेषितां वाचिममां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति॥१॥

यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयोंमें गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम (प्रधान) प्राण चलता है ? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं ? और कौन देव चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है ? ॥ १ ॥

#### वाक्य-भाष्य

प्रवृत्तिलिङ्गाद्विशेषार्थः प्रश्न उपपनः। स्थादीनां हि चेतनावद्धिष्ठितानां प्रवृत्तिर्दृष्टा न अनिधिष्ठितानाम्। मनआदीनां च अचेतनानां प्रवृत्तिर्दृश्यते। तद्धि लिङ्गं चेतनावतोऽधिष्ठातु-रितत्वे। करणानि हि मनआदीनि नियमेन प्रवर्तन्ते।

[मन आदि अचेतन पदार्थोंकी]
प्रवृत्तिरूप लिंगसे [उनकी प्रेरणा
करनेवाले] किसी विशेष तत्त्वके विषयमें
प्रश्न करना ठीक ही है, क्योंकि रथ
आदि [अचेतन पदार्थों]-की प्रवृत्ति भी
चेतन प्राणियोंसे अधिष्ठित होकर ही
देखी है, उनसे अधिष्ठित हुए बिना नहीं
देखी। मन आदि अचेतन पदार्थोंकी भी
प्रवृत्ति देखी ही जाती है। यही उनके
चेतन अधिष्ठाताके अस्तित्वका अनुमापक
लिंग है। मन आदि इन्द्रियाँ नियमसे

केन इषितं केन कर्जा इषितम् इष्टमभिप्रेतं सद् मनः गच्छति स्वविषयं प्रतीति सम्बध्यते गत्यर्थस्य-इषेराभीक्ष्ण्यार्थस्य चेहासम्भवादिच्छार्थस्यैवैतद्रूप-इषितमिति मिति गम्यते। तस्यैव इट्प्रयोगस्तुच्छान्दसः। प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितमित्येतत्।

केन इषितम्-किस कर्ताके द्वारा इच्छित अर्थात् अभिप्रेत हुआ मन अपने विषयकी ओर जाता है-यहाँ 'पतित' क्रियाके साथ 'स्वविषयं प्रति' का सम्बन्ध (अन्वय) है। यहाँ आभीक्ष्ण्य और गत्यर्थक<sup>र</sup> 'इष्' धातु सम्भव न होनेके कारण यह इच्छार्थक 'इष्' धातुका ही [इषितम्] रूप है—ऐसा जाना जाता है।['इष्टम्'के स्थानमें 'इषितम्'] यह इट्प्रयोग छान्दस (वैदिक) <sup>र</sup> है। उस प्र-पूर्वक 'इष्' धातुका ही प्रेरणा-अर्थमें

वाक्य-भाष्य

चेतनावत्यधिष्ठातरि तन्नासति उपपद्यते। तद्विशेषस्य चानधि-चाधिगते गमाच्चेतनावत्सामान्ये उपपद्यते । विशेषार्थ: प्रश्न केनेषितं केनेष्टं कस्येच्छा-गच्छति मात्रेण पतित मन: नियमेन व्याप्रियत स्वविषये इत्यर्थः। मनुतेऽनेनेति विज्ञान-निमित्तमन्तःकरणं मनः प्रेषितम् प्रवृत्त हो रही हैं। उनकी प्रवृत्ति बिना किसी चेतन अधिष्ठाताके बन नहीं सकती। इस प्रकार सामान्य चेतनका ज्ञान होनेपर भी उसके विशेष रूपका ज्ञान न होनेके कारण यह विशेष-विषयक प्रश्न उचित ही है।

केन इषितम्-किससे इच्छा किया हुआ अर्थात् किसकी इच्छामात्रसे मन अपने विषयोंकी ओर गिरता अर्थात् जाता है ? यानी वह किसकी इच्छासे अपने विषयमें नियमानुसार व्यापार करता है ? जिससे मनन करते हैं वह विज्ञान-निमित्तक अन्तःकरण मन है। यहाँ 'किसके द्वारा प्रेषित हुआ-सा '--इवेत्युपमार्थः। न त्विषित- ऐसा उपमापरक अर्थ लेना चाहिये।

१-इषु धातुके अर्थ आभीक्ष्ण्य (बारम्बार होना) गति और इच्छा हैं।

२-व्याकरणका यह सिद्धान्त है कि 'छन्दिस दृष्टानुविधिः' वेदमें जो प्रयोग जैसे देखे गये हैं वहाँके लिये उनका वैसा ही विधान माना गया है।

तत्र प्रेषितमित्येवोक्ते प्रेषयितृ-प्रेषणविशेषविषयाका ङ्क्षा स्यात्— केन प्रेषयितृविशेषेण, कीदृशं वा प्रेषणमिति। इषितमिति तु विशेषणे सति तदुभयं निवर्तते, कस्येच्छामात्रेण प्रेषितमित्यर्थ-विशेषनिर्धारणात्।

यद्येषोऽर्थोऽभिप्रेतः स्यात्, केनेषितमित्येतावतैव मन्त्रार्थ-मीमांसा सिद्धत्वात्प्रेषितमिति न वक्तव्यम्। अपि च शब्दाधिक्या-दर्थाधिक्यं युक्तमिति इच्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषित-मित्यर्थविशेषोऽवगन्तुं युक्तः।

'प्रेषितम्' रूप हुआ है। यदि यहाँ केवल 'प्रेषितम्' इतना ही कहा होता तो प्रेषण करनेवाले और उसके प्रेषण-प्रकारके सम्बन्धमें ऐसी शंका हो सकती थी कि किस प्रेषकविशेषके द्वारा और किस प्रकार प्रेषण किया हुआ? अत: यहाँ 'इषितम्' इस विशेषणके रहनेसे ये दोनों शंकाएँ निवृत्त हो जाती हैं, क्योंकि 'इससे किसीकी इच्छामात्रसे प्रेषित हुआ' यह विशेष अर्थ हो जाता है।

शंका-यदि यही अर्थ अभिमत था तो 'केनेषितम्' इतनेहीसे सिद्ध हो सकनेके कारण 'प्रेषितम्' ऐसा और नहीं कहना चाहिये था। इसके अतिरिक्त शब्दोंकी अधिकतासे अर्थकी अधिकता होनी उचित है, इसलिये 'इच्छा' कर्म अथवा वाणी इनमेंसे किसके द्वारा प्रेषित, इस प्रकार प्रेषकविशेषका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होगा।

वाक्य-भाष्य

प्रेषितशब्दयोरर्थाविह सम्भवतः । | 'इषित' और 'प्रेषित' शब्दोंके मुख्य हि शिष्यानिव मनआदीनि विषयेभ्यः प्रेषयत्यात्मा । विविक्त-

अर्थ यहाँके लिये सम्भव नहीं हैं, क्योंकि आत्मा मन आदिको विषयोंकी ओर इस प्रकार नहीं भेजता जैसे गुरु

न, प्रश्नसामर्थ्यात्; देहादिसंघातादिनत्यात्कर्मकार्याद्विरक्तः,
अतोऽन्यत्कूटस्थं नित्यं वस्तु
बुभुत्समानः पृच्छतीति
सामर्थ्यादुपपद्यते। इतस्था
इच्छावाक्कर्मभिर्देहादिसंघातस्य
प्रेरियतृत्वं प्रसिद्धमिति प्रश्नोऽनर्थक
एव स्यात्।
प्वमिष प्रेषितशब्दस्यार्थे न
प्रदर्शित एव।

समाधान—नहीं, प्रश्नकी सामर्थ्यसे यह बात प्रतीत नहीं होती; क्योंकि इससे यह निश्चय होता है कि जो पुरुष देहादि-संघातरूप अनित्य कर्म और कार्यसे विरक्त हो गया है और इनसे पृथक् कूटस्थ नित्य वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाला है वही यह बात पूछ रहा है। अन्यथा इच्छा, वाक् और कर्मके द्वारा तो इस देहादि—संघातका प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [अर्थात् इच्छा, वाणी और कर्मके द्वारा यह देहादि—संघात मनको प्रेरित किया करता है—इस बातको तो सभी जानते हैं]। अत: यह प्रश्न निरर्थक ही हो जाता।

शंका—िकंतु इस प्रकार भी 'प्रेषित' शब्दका अर्थ तो प्रदर्शित हुआ ही नहीं।

वाक्य-भाष्य

नित्यचित्स्वरूपतया

त

निमित्तमात्रं प्रवृत्तौ नित्यचिकित्सा-

धिष्ठातृवत्।

शिष्योंको। वह तो सबसे विलक्षण और नित्य-चित्स्वरूप होनेके कारण नित्य-चिकित्साके अधिष्ठाता\* [चकोर पक्षी]-के समान उनकी प्रवृत्तिमें केवल निमित्तमात्र है।

<sup>\*</sup> राजा लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें विष मिला हुआ तो नहीं है इसकी परीक्षाके लिये उसे चकोरके सामने रख देते हैं। विषमिश्रित अन्नको देखकर चकोरकी आँखोंका रंग बदल जाता है। इस प्रकार चकोरकी केवल संनिधिमात्रसे ही राजाकी भोजनमें प्रवृत्ति हो जाती है। इसके लिये उसे और कुछ नहीं करना पड़ता।

नः; संशयवतोऽयं प्रश्न इति प्रेषितशब्दस्यार्थविशेष उपपद्यते। किं यथाप्रसिद्धमेव कार्यकारण-संघातस्य प्रेषयितृत्वम्, किं वा संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य इच्छामात्रेणैव मनआदिप्रेषयितृत्वम्, इत्यस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थं केनेषितं प्रेषितं इति मन विशेषणद्वयमुपपद्यते।

ननु स्वतन्त्रं मनः स्वविषये मन:प्रभृतीनां पततीति स्वयं प्रसिद्धम्; तत्र कथं पारतन्त्र्य-प्रश्न उपपद्यत इति, उच्यते यदि स्वतन्त्रं मनः प्रवृत्ति- कहना है कि यदि मन प्रवृत्ति-

समाधान—नहीं, यह प्रश्न किसी संशयालुका है इसीसे 'प्रेषित' शब्दका अर्थविशेष उपपन्न हो सकता है [अर्थात् जिसे ऐसा संदेह है कि] यह प्रेरक-भाव सर्वप्रसिद्ध भूत और इन्द्रियोंके संघातरूप देहमें है, अथवा उस संघातसे भिन्न किसी स्वतन्त्र वस्तुमें ही केवल इच्छामात्रसे मन आदिकी प्रेरकता है ? इस प्रकार इस अभिप्रायको प्रदर्शित करनेके लिये ही 'किसके द्वारा इच्छित और प्रेषित किया हुआ मन [अपने विषयकी ओर] जाता है' ऐसे दो विशेषण ठीक हो सकते हैं।

यदि कहो कि यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि मन स्वतन्त्र है और वह स्वयं ही अपने विषयोंकी ओर जाता है; फिर उसके विषयमें यह प्रश्न कैसे बन सकता है ? तो इसके उत्तरमें हमारा

वाक्य-भाष्य

नासिकाभव:; क्रियायाः प्राणिनिमित्तत्वातस्वतो प्राणको प्रधान माना गया है।

यहाँ 'प्राप' प्रकरणवश शब्दसे नासिकामें रहनेवाला प्रकरणात्। प्रथमत्वं प्रचलन- वायु समझना चाहिये। चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक होनेसे

निवृत्तिविषये स्यात्, तर्हि सर्वस्य अनिष्टिचन्तनं न स्यात्। अनर्थं च जानन्सङ्कल्पयति। अभ्यग्रदुःखे च कार्ये वार्यमाणमपि प्रवर्तत एव मनः। तस्माद्युक्त एव केनेषितमित्यादिप्रश्नः।

केन प्राणो युक्तो नियुक्तः प्रेरितः सन् प्रैति गच्छति स्व-व्यापारं प्रति। प्रथम इति प्राण-विशेषणं स्यात्, तत्पूर्वकत्वात् सर्वेन्द्रियप्रवृत्तीनाम्। निवृत्तिमें स्वतन्त्र होता तो सभीको अनिष्ट-चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था। किंतु मन जान-बूझकर भी अनर्थ-चिन्तन करता है और रोके जानेपर भी अत्यन्त दु:खमय कार्यमें भी प्रवृत्त हो ही जाता है। अतः 'केनेषितम्' इत्यादि प्रश्न उचित ही है।

किसके द्वारा नियुक्त यानी प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापारमें प्रवृत्त होता है? 'प्रथम' यह प्राणका विशेषण हो सकता है, क्योंकि समस्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियाँ प्राणपूर्वक ही होती हैं।

वाक्य-भाष्य

विषयावभासमात्रं करणानां प्रवृत्तिः। चित्रिक्रया तु प्राणस्यैव मनआदिषु। तस्मात्प्राथम्यं प्राणस्य। प्रैति गच्छति युक्तः प्रयुक्त इत्येतत्। वाचो वदनं किं निमित्तं प्राणिनां चक्षुः श्रोत्रयोश्च को देवः प्रयोक्ता। करणानाम् अधिष्ठाता चेतनावान्यः स किं विशेषण इत्यर्थः॥१॥

इन्द्रियोंकी स्वतः प्रवृत्ति तो केवल विषयोंका प्रकाशनमात्र ही है। मन आदिमें चलन-क्रिया तो प्राणहीकी है; इसीलिये प्राणकी प्रधानता है। वह प्राण किससे युक्त अर्थात् प्रेरित होकर गमन करता यानी चलता है। वाणीका भाषण भी किस निमित्तसे होता है? प्राणियोंके नेत्र और श्रोत्रोंको प्रेरित करनेवाला कौन देव है? अर्थात् जो चेतन-तत्त्व इन्द्रियोंका अधिष्ठाता है वह किन विशेषणोंसे युक्त है?॥ १॥

केन इषितां वाचम् इमां शब्दलक्षणां वदन्ति लौकिकाः। तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वे स्वे विषये क उ देवः द्योतनवान् युनक्ति नियुङ्क्ते प्रेरयति॥१॥

लौकिक पुरुष किसके द्वारा इच्छित यह शब्दरूपा वाणी बोलते हैं ? तथा कौन देव—द्योतनवान् (प्रकाशमान) व्यक्ति चक्षु एवं श्रोत्रेन्द्रियको अपने-अपने व्यापारमें नियुक्त-प्रेरित करता है॥ १॥

पद-भाष्य

एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरुः। यत् त्वं पृच्छिस, मनआदिकरणजातस्य को देवः स्वविषयं प्रति प्रेरयिता कथं वा प्रेरयतीति।

इस प्रकार पूछनेवाले योग्य शिष्यसे गुरुने कहा—तू जो पूछता है कि मन आदि इन्द्रियसमूहको अपने विषयोंकी ओर प्रेरित करनेवाला कौन देव है और वह उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता है, सो सुन—

आत्माका सर्वनियन्तृत्व

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ २॥

जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन और वाणीका भी वाणी है वही प्राणका प्राण और चक्षुका चक्षु है [ऐसा जानकर] धीर पुरुष संसारसे मुक्त होकर इस लोकसे जाकर अमर हो जाते हैं॥२॥

पद–भाष्य

श्रोत्रस्य श्रोत्रं शृणोत्यनेनेति श्रोत्रम् , शब्दस्य श्रवणं प्रति

श्रोत्रस्य श्रोत्रम्—जिससे श्रवण करते हैं वह 'श्रोत्र' है अर्थात् शब्दके श्रवणमें साधन यानी करणं शब्दाभिव्यञ्जकं श्रोत्र- शब्दका अभिव्यंजक श्रोत्रेन्द्रिय है।

श्रोत्रं मिन्द्रियम् , तस्य सो यस्त्वया पृष्टः 'चक्षुः श्रोत्रं उ देवो युनक्ति' इति। असावेवंविशिष्ट: श्रोत्रादीनि इति वक्तव्ये. नियुङ्क्त नन्वेतदननुरूपं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति।

नैष दोष:, तस्यान्यथा विशेषा-नवगमात्। यदि हि श्रोत्रादि-व्यापारव्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्ट: श्रोत्रादिनियोक्ता अवगम्येत

उसका भी श्रोत्र वह है जिसके विषयमें तूने पूछा है कि 'चक्षु और श्रोत्रको कौन देव नियुक्त करता है?'

शंका-प्रश्नके उत्तरमें तो यह बतलाना चाहिये था कि इस प्रकारके गुणोंवाला व्यक्ति श्रोत्रादिको प्रेरित करता है; उसमें यह कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र है--ठीक उत्तर नहीं है।

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस प्रेरकका और किसी प्रकार कोई विशेष नहीं जाना जा सकता। यदि दराँती दात्रादिप्रयोक्तृवत्, | आदिका प्रयोग करनेवालेके समान

वाक्य-भाष्य

श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्यादि प्रति-वचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम्। विक्रियादिविशेषरहितस्यात्मनो मनआदिप्रवृत्तौ निमित्तत्वम् इत्येतच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिप्रति-वचनस्यार्थः; अनुगमात्। तदनु-गतानि

'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' इत्यादि उत्तर देना निर्विशेष आत्माका निमित्तत्व बतलानेके लिये है। इस 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' इत्यादिरूपसे उत्तर देनेका यही तात्पर्य है कि विक्रिया आदि समस्त विशेषोंसे रहित आत्माका मन आदिकी प्रवृत्तिमें कारणत्व है यही इससे जाना जाता है, क्योंकि इस श्रुतिके ह्यत्रास्मिन्नर्थेऽक्षराणि। अक्षर भी इसी अर्थमें अनुगत हैं।

<sup>\*</sup> अर्थात् वह सर्वथा निर्विकार और निर्विशेष होनेपर भी मन आदिको प्रेरित करनेवाला है।

तदेदमननुरूपं प्रतिवचनं स्यात्।

न त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता
स्वव्यापारविशिष्टो लवित्रादिवदिधगम्यते। श्रोत्रादीनामेव तु
संहतानां व्यापारेणालोचनसङ्कल्याध्यवसायलक्षणेन फलावसानलिङ्गेनावगम्यते—अस्ति हि
श्रोत्रादिभिरसंहतः, यत्प्रयोजनप्रयुक्तः श्रोत्रादिकलापोः गृहादिवदिति। संहतानां परार्थत्वाद्

श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो यह उत्तर अनुचित होता। किंतु यहाँ खेत काटनेवालेके समान कोई श्रोत्रादिका स्वव्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता ज्ञात नहीं है। अवयव-सहयोगसे उत्पन्न हुए श्रोत्रादिका जो चिदाभासकी फलव्याप्तिका लिंगरूप आलोचना, संकल्प एवं निश्चय आदिरूप व्यापार है उसीसे यह जाना जाता है कि गृह आदिके समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि कारण-कलाप प्रवृत्त हो रहा है वह श्रोत्रादिसे असंहत (पृथक्) कोई तत्त्व अवश्य है। संहत पदार्थ

वाक्य-भाष्य

कथम् ? शृणोत्यनेनेति श्रोत्रम् ;
तस्य शब्दावभासकत्वं श्रोत्रत्वम् ।
शब्दोपलब्धृरूपतयावभासकत्वं न
स्वतः, श्रोत्रस्याचिद्रूपत्वात् ,
आत्मनश्च चिद्रूपत्वात् ।
यच्छोत्रस्योपलब्धृत्वेनावभासकत्वं तदात्मनिमित्तत्वाच्छोत्रस्य श्रोत्रमित्युच्यते; यथा

कैसे? [सो इस प्रकार कि] जिससे प्राणी सुनते हैं उसे 'श्रोत्र' कहते हैं। उसका जो शब्दको प्रकाशित करना है वह 'श्रोत्रत्व' है। श्रोत्रका जो शब्दके उपलब्धारूपसे प्रकाशकत्व है वह स्वतः नहीं है; क्योंकि वह अचेतन है और आत्मा चेतनरूप है।

श्रोत्रका जो उपलब्धारूपसे अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तक होनेसे आत्माको 'श्रोत्रका श्रोत्र' ऐसा कहा जाता है, जैसे

अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता तस्मादनुरूपमेवेदं प्रतिवचनं

श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि।

कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादेः? न आत्मन: श्रोत्रस्य ह्यत्र श्रोत्रादि-श्रोत्रान्तरेणार्थः, प्रकाशकत्वम् यथा प्रकाशस्य

## प्रकाशान्तरेण।

नैष दोषः । अयमत्र पदार्थः — श्रोत्रं तावत्स्वविषयव्यञ्जनसमर्थं दृष्टम्। तत्तु स्वविषयव्यञ्जन-सामर्थ्यं श्रोत्रस्य चैतन्ये ह्यात्म-ज्योतिषि नित्येऽसंहते सर्वान्तरे

क्षत्रस्य क्षत्रं यथा वोदकस्यौष्णय-मग्निनिमित्तमिति दग्धुरप्युदकस्य दग्धाग्निरुच्यते; उदकमपि ह्यग्निसंयोगादग्निरुच्यते, यत्संयोगादुपलब्धृत्वं अनित्यं

परार्थ (दूसरेके साधनरूप) हुआ करते हैं; इसीसे कोई श्रोत्रादिका प्रयोक्ता अवश्य है—यह जाना जाता है। अतः यह 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' इत्यादि उत्तर ठीक ही है।

*शंका*—किन्तु इस 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' इत्यादि पदका यहाँ क्या अर्थ अभिप्रेत है ? क्योंकि जिस तरह एक प्रकाशको दूसरे प्रकाशका प्रयोजन नहीं होता उसी तरह एक श्रोत्रको दूसरे श्रोत्रसे तो कोई प्रयोजन है ही नहीं।

*समाधान*—यह भी कोई दोष नहीं है। यहाँ इस पदका अर्थ इस प्रकार है--श्रोत्र अपने विषयको अभिव्यक्त करनेमें समर्थ है— यह देखा ही जाता है। किन्तु श्रोत्रका वह अपने विषयको अभि-

वाक्य-भाष्य

क्षत्रिय जातिका [नियामक कर्म] क्षत्र कहलाता है; अथवा जैसे [उष्ण] जलकी उष्णता अग्निके कारण होती है; इसलिये उस जलानेवाले जलका भी जलानेवाला अग्नि कहा जाता है; और अग्निके संयोगसे जल भी अग्नि कहा जाता है, उसी प्रकार [प्रमाता आत्मामें] जिनके संयोगसे अनित्य उपलब्धृत्व श्रोत्रादि। उदकस्येव है वे श्रोत्रादि करण कहलाते

चेतनश्चेतनानाम्' (२।२।१३) इति। श्रोत्राद्येव सर्वस्यात्मभूतं चेतनमिति प्रसिद्धम्; तदिह निवर्त्यते। अस्ति किमपि विद्वद्बुद्धिगम्यं सर्वान्तरतमं कूटस्थमजमजरममृतमभयं श्रोत्रादेरिप श्रोत्रादि तत्सामर्थ्यनिमित्तम् इति प्रतिवचनं शब्दार्थश्चोपपद्यत एव।

तथा मनसः अन्तःकरणस्य मनः। न ह्यन्तःकरणम् अन्त-रेण चैतन्यज्योतिषो दीधितिं स्वविषयसङ्कल्पाध्यवसायादि-समर्थं स्यात्। तस्मान्मनसोऽपि मन इति। इह बुद्धिमनसी एकीकृत्य निर्देशो मनस इति। चेतनोंका चेतन है 'इत्यादि। श्रोत्रादि इन्द्रियवर्ग ही सबका आत्मभूत चेतन है—यह बात [लोकमें] प्रसिद्ध है। उस भ्रान्तिका इस पदसे निराकरण किया जाता है। अतः श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि अर्थात् उनकी सामर्थ्यका निमित्तभूत ऐसा कोई पदार्थ है जो आत्मवेत्ताओंकी बुद्धिका विषय सबसे अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा, अजर, अमर और अभयरूप है—इस प्रकार यह उत्तर और शब्दार्थ ठीक ही है।

इसी प्रकार वह मनका—अन्त:-करणका मन है, क्योंकि चिज्ज्योतिके प्रकाशके बिना अन्त:करण अपने विषय संकल्प और अध्यवसाय (निश्चय) आदिमें समर्थ नहीं हो सकता। अत: वह मनका भी मन है; यहाँ बुद्धि और मनको एक मानकर मनका निर्देश किया गया है।

वाक्य-भाष्य

श्रोत्रमित्याद्यक्षराणामर्थानुगमाद्
उपपद्यते निर्विशेषस्योपलब्धिस्वरूपस्यात्मनो मनआदिप्रवृत्तिनिमित्तत्वमिति। मनआदिष्वेवं
यथोक्तम्।

श्रोत्रम्' इत्यादि अक्षरोंके अर्थके अनुगमसे नित्योपलब्धिस्वरूपे निर्विशेष आत्माका मन आदिकी प्रवृत्तिमें कारण होना ठीक ही है। इसी प्रकार [जैसा कि 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' के विषयमें कहा गया है] मन, वाक् और प्राणादिके सम्बन्धमें भी समझ लेना चाहिये।

यद्वाचो ह वाचम्; यच्छब्दो | सर्वै: यस्मादर्थे श्रोत्रादिभिः सम्बध्यते—यस्माच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रम्, यस्मान्मनसो मन वाचो ह वाचिमिति द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते, प्राणस्य प्राण इति दर्शनात्। वाचो ह वाचिमत्येतदनुरोधेन प्राणस्य प्राणमिति कस्माद्द्वितीयैव न क्रियते? नः बहूनामनुरोधस्य युक्तत्वात्। वाचिमत्यस्य वागि-त्येतावद्वक्तव्यं स उ प्राणस्य इति शब्दद्वयानुरोधेन; एवं हि बहूनामनुरोधो युक्तः कृतः स्यात्।

यद्वाचो ह वाचम्—इस वाक्यके 'यत्' शब्दका 'यस्मात्' अर्थ (हेत्वर्थ)-में 'क्योंकि वह श्रोत्रका श्रोत्र है, क्योंकि वह मनका मन है' इस प्रकार श्रोत्रादि सभी पदोंसे सम्बन्ध है। 'वाचो ह वाचम्' इस पदसमूहमें 'वाचम्' पदकी द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्तिके रूपमें परिणत कर ली जाती है, जैसा कि 'प्राणस्य प्राणः' में देखा जाता है। यदि कहो कि 'वाचो ह वाचम्' इस प्रयोगके अनुरोधसे 'प्राणस्य प्राणम्' इस प्रकार द्वितीया ही क्यों नहीं कर ली जाती? तो ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि बहुतोंका अनुरोध मानना ही युक्तिसंगत है। अत: 'स उ प्राणस्य प्राणः' इस पदसमूहके [स और प्राण:] दो शब्दोंके अनुरोधसे 'वाचम्' इस शब्दको ही 'वाक्' इतना कहना चाहिये। ऐसा करनेसे ही बहुतोंका अनुरोध युक्त (स्वीकार) किया समझा जायगा।

वाक्य-भाष्य

वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण इति विभक्तिद्वयं सर्वत्रैव द्रष्टव्यम्। कथम्? पृष्टत्वात्स्वरूपनिर्देशः;

यहाँ 'वाचो ह वाचम्' तथा 'प्राणस्य प्राणः' इस प्रकार [पिछले पदमें] सर्वत्र ही [प्रथमा और द्विताया] दो विभक्ति समझनी चाहिये, क्यों ? क्योंकि आत्मा-विषयक प्रश्न होनेके कारण उसके स्वरूपका निर्देश किया गया है और निर्देश प्रथमा विभक्तिसे प्रथमयैव च निर्देश:। तस्य च ही किया जाता है; तथा आत्मा ही

पृष्टं च वस्तु प्रथमयैव निर्देष्टुं युक्तम्। स यस्त्वया पृष्टः प्राणस्य प्राणाख्यवृत्तिविशेषस्य प्राणः तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणनसामर्थ्यम्। ह्यात्मनानधिष्ठितस्य न प्राणनमुपपद्यते, 'को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्' (तै० उ० २। ७। १) 'ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति' (क० उ० २। २। ३) इत्यादिश्रुतिभ्यः। इहापि च वक्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इति।

इसके सिवा, पूछी हुई वस्तुका निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही करना उचित है। [अभिप्राय यह कि] जिसके विषयमें तूने पूछा है वह प्राणका यानी प्राण नामक वृत्ति-विशेषका प्राण है। उसके कारण ही प्राणका प्राणनसामर्थ्य है, क्योंकि आत्मासे अनिधष्ठित प्राणका प्राणन सम्भव नहीं है, जैसा कि 'यदि यह आनन्दस्वरूप आकाश न होता तो कौन जीवित रहता और कौन श्वासोच्छ्वास करता' 'यह प्राणको ऊपर ले जाता है तथा अपानको नीचेकी ओर छोड़ता है' इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। यहाँ (इस उपनिषद्में) भी यह कहेंगे ही कि जिसके द्वारा प्राण प्राणन करता है उसीको तू ब्रह्म जान।

वाक्य-भाष्य

ज्ञेयत्वात्कर्मत्वमिति द्वितीया। अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण इत्यस्मात्सर्वत्रैव विभक्ति-द्वयम्।

द्वितीया। ज्ञेय है, इसिलये उसमें कर्मत्व रहनेके कारण द्वितीया भी ठीक है। अतः 'वाचो ह वाचम्' तथा 'प्राणस्य प्राणः' इस कथनके अनुसार सभी जगह दो विभिक्त समझनी चाहिये। अर्थात् सभी पदोंमें ये दोनों विभिक्तयाँ रह सकती हैं।

श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे घ्राणस्यैव

ग्रहणं युक्तं न तु प्राणस्य। सत्यमेवम्; प्राणग्रहणेनैव तु घ्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते श्रुतिः। सर्वस्यैव करणकलापस्य

यदर्थप्रयुक्ता प्रवृत्तिः; तद्ब्रह्मेति प्रकरणार्थी विवक्षित:।

तथा चक्षुषश्चक्षू रूपप्रकाश-कस्य चक्षुषो यद्रूपग्रहणसामर्थ्यं तदात्मचैतन्याधिष्ठितस्यैव। अतः चक्षुषश्चक्षुः।

प्रष्टुः पृष्टस्यार्थस्य ज्ञातुमिष्ट-आत्मविदो- त्वात् श्रोत्रादेः श्रोत्रादि-ऽमृतत्व- **लक्षणं** यथोक्तं निरूपणम् ब्रह्म 'ज्ञात्वा' इत्य-ध्याह्रियते; अमृता भवन्ति इति

शंका-परन्तु यहाँ श्रोत्रादि इन्द्रियोंके प्रसंगमें घ्राणको ही ग्रहण करना युक्तियुक्त है, प्राणको नहीं।

समाधान—यह ठीक है। किन्तु श्रुति, प्राणको ग्रहण करनेसे ही घ्राणका भी ग्रहण किया मानती है। इस प्रकरणको यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि जिसके लिये सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहकी प्रवृत्ति है वही ब्रह्म है।

तथा [वह ब्रह्म] चक्षुका चक्षु है। रूपको प्रकाशित करनेवाले चक्षु-इन्द्रियमें जो रूपको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य है वह आत्मचैतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण ही है। इसलिये वह चक्षुका चक्षु है।

प्रश्न—कर्ताको अपने पूछे हुए पदार्थको जाननेकी इच्छा हुआ ही करती है, इसलिये, तथा 'अमृता भवन्ति' (अमर हो जाते हैं) ऐसी फलश्रुति होनेके कारण भी उपर्युक्त

वाक्य-भाष्य

यदेतच्छ्रोत्राद्युपलब्धिनिमित्तं आत्मज्ञानेन श्रोत्रस्य श्रोत्र-मित्यादिलक्षणं नित्यो-पलब्धिस्वरूपं नि-निरूपणम् विशेषमात्मतत्त्वं तद्-बुद्ध्वातिमुच्यानवबोधनिमित्ता-ध्यारोपिताद् बुद्ध्यादिलक्षणात् बुद्धि आदि

यह जो श्रोत्रादिकी उपलब्धिका निमित्तभूत तथा 'श्रोत्रका श्रोत्र' इत्यादि लक्षणोंवाला नित्योपलब्धिस्वरूप निर्विशेष आत्मतत्त्व है उसे जानकर, अज्ञानके कारण आरोपित लक्षणोंवाले

पद–भाष्य

फलश्रुतेश्च। ज्ञानाद्ध्यमृतत्वं प्राप्यते। ज्ञात्वा विमुच्यते इति सामर्थ्यात्। श्रोत्रादिकरणकलाप-मुज्झित्वा—श्रोत्रादौ ह्यात्मभावं कृत्वा, तदुपाधिः सन्, तदात्मना जायते म्रियते संसरति अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं ब्रह्मात्मेति विदित्वा, अतिमुच्य परित्यज्य--ये श्रोत्राद्यात्मभावं श्रोत्राद्यात्मभावं परित्यजन्ति, ते धीरा धीमन्तः; न हि विशिष्ट-धीमत्त्वमन्तरेण श्रोत्राद्यात्म-भावः शक्यः परित्यक्तुम्—प्रेत्य

श्रोत्रादिरूप ब्रह्मको श्रोत्रादिके जानकर—इस प्रकार यहाँ 'ज्ञात्वा' क्रियाका अध्याहार किया जाता है, क्योंकि अमरत्वकी प्राप्ति ज्ञानसे ही होती है, जैसा '[ब्रह्मको] जानकर मुक्त जाता है' इस उक्तिकी सामर्थ्यसे सिद्ध होता है। जीव श्रोत्रादि करण-कलापको त्यागकर—श्रोत्रादिमें ही आत्मभाव करके उनकी उपाधिसे युक्त होकर जन्मता, मरता और संसारको प्राप्त होता है। अत: श्रोत्रादिका श्रोत्रादि रूप ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानकर और अतिमोचन करके अर्थात् श्रोत्रादिमें आत्मभावको त्यागकर धीर पुरुष 'प्रेत्य'

वाक्य-भाष्य

संसारान्मोक्षणं धीरा कृत्वा धीमन्तः प्रेत्यास्माल्लोकाच्छरीरात् वियुज्यान्यस्मिन्नप्रति-निर्निमित्तत्वादमृता सन्धीयमाने भवन्ति ।

शरीरान्तरं प्रतिसन्दधते। आत्माव-

संसारसे छूटकर—उससे मुक्त होकर, धीर—बुद्धिमान् लोग इस लोकसे जाकर अर्थात् इस शरीरसे पृथक् होकर दूसरे शरीरका अनुसन्धान न करनेके कारण अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे अमृत हो जाते हैं।

सति ह्यज्ञाने कर्माणि अज्ञानके रहनेतक ही कर्म दूसरे शरीरकी खोज किया करते हैं। आत्मज्ञान हो जानेपर बोधे तु सर्वकर्मारम्भनिमित्ता- तो सम्पूर्ण कर्मींके आरम्भक

व्यावृत्य अस्मात् लोकात् पुत्र-मित्रकलत्रबन्धुषु ममाहंभाव-संव्यवहारलक्षणात्, त्यक्त-सर्वेषणा भूत्वेत्यर्थः अमृता

अमरणधर्माणो भवन्ति।

'न कर्मणा न प्रजया धनेन
त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः'
(कैवल्य० १।२) 'पराञ्चि
खानि व्यतृणत्स्वयम्भूस्तस्मात्
पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्।
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्विमच्छन्'(क० उ०
२।१।१) 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते
कामा येऽस्य हृदि श्रिताः""
अत्र ब्रह्म समञ्जते' (क० उ०
२।३।१४) इत्यादिश्रुतिभ्यः।

अर्थात् पुत्र, मित्र, कलत्र और बन्धुओंमें अहंता-ममताके व्यवहाररूप इस लोकसे विलग होकर यानी सम्पूर्ण एषणाओंसे मुक्त होकर अमृत—अमरण-धर्मा हो जाते हैं। जो लोग श्रोत्रादिमें आत्मभावका त्याग करते हैं वे धीर यानी बुद्धिमान् होते हैं। क्योंकि विशिष्ट बुद्धिमत्त्वके बिना श्रोत्रादिमें आत्म-भावका त्याग नहीं किया जा सकता।

'कर्मसे, प्रजासे अथवा धनसे नहीं, किन्हीं-किन्हींने केवल त्यागसे ही अमरत्व लाभ किया है' 'स्वयम्भूने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है इसलिये जीव बाह्य वस्तुओंको ही देखता है, अपने अन्तरात्माको नहीं देखता। कोई बुद्धिमान् पुरुष अमरत्वकी इच्छासे इन्द्रियोंको रोककर अपने प्रत्यगात्माको देखता है' 'जिस समय इसके हृदयकी कामनाएँ छूट जाती हैं '' इस अवस्थामें वह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है' इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही सिद्ध होता है।

वाक्य-भाष्य

ज्ञानविपरीतविद्याग्निविप्लुष्टत्वात् कर्मणामनारम्भेऽमृता एव भवन्ति । शरीरादिसन्तानाविच्छेद-प्रतिसन्धानाद्यपेक्षयाध्यारोपित-

अज्ञानसे विपरीत ज्ञानरूप अग्निद्वारा कर्मोंके दग्ध हो जानेपर फिर प्रारब्ध नि:शेष हो जानेके कारण वे अमृत ही हो जाते हैं। [अनादि संसारपरम्परासे 'मैं शरीर हूँ' ऐसे अध्यासके कारण] 'पुन:-पुन: शरीरप्राप्तिरूप परम्पराका विच्छेद न हो' ऐसा अनुसन्धान करते रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित

अथवा, अतिमुच्येत्यनेनैवैषणा- अथवा एषणात्याग तो 'अतिमुच्य' त्यागस्य सिद्धत्वाद् अस्माल्लोकात् | प्रेत्य अस्माच्छरीरादपेत्य मृत्वेत्यर्थः॥ २॥

इस पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 'अस्माल्लोकात्प्रेत्य' का यह भाव समझना चाहिये कि इस शरीरसे अलग होकर यानी मरकर [अमर हो जाते हैं]॥२॥

यस्माच्छ्रोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्म-भूतं ब्रह्म अत:।

क्योंकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादिरूप है, इसलिये—

आत्माका अज्ञेयत्व और अनिर्वचनीयत्व

न तत्र चक्षुर्गच्छित न वाग्गच्छित नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचक्षिरे॥३॥

वहाँ (उस ब्रह्मतक) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये, वह हम नहीं जानते—वह हमारी समझमें नहीं आता। वह विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है—ऐसा हमने पूर्व-पुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था॥३॥

पद-भाष्य

न तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि चक्षुः **गच्छति, स्वात्मिन गमना** जाती, क्योंकि अपनेहीमें अपनी गति

वहाँ—उस ब्रह्ममें नेत्रेन्द्रिय नहीं सम्भवात्। तथा न वाग् गच्छति। होनी असम्भव है। और न वाणी

वाक्य-भाष्य

नित्यात्मस्वरूपवत्त्वादमृता भवन्ति इत्युपचर्यते॥ २॥

मृत्युवियोगात्पूर्वमप्यमृताः सन्तो | की हुई अज्ञानरूप मृत्युका वियोग होनेसे पूर्व भी नित्य आत्मस्वरूप होनेके कारण यद्यपि अमृत ही रहते हैं तथापि अमर होते हैं—ऐसा उपचारसे कहा जाता है॥ २॥

00

वाचा हि शब्द उच्चार्यमाणोऽभि-धेयं प्रकाशयित यदा, तदाभि-धेयं प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते। तस्य च शब्दस्य तिनर्वर्तकस्य च करणस्यात्मा ब्रह्म। अतो न वाग्गच्छित यथाग्निर्दाहकः प्रकाशकश्चापि सन् न ह्यात्मानं प्रकाशयित दहति वा, तद्वत्। नो मनः मनश्चान्यस्य सङ्कल्पयितृ अध्यवसायितृ च सद् नात्मानं सङ्कल्पयत्यध्यवस्यित च, तस्यापि ब्रह्मात्मेति। इन्द्रिय-

ही पहुँचती है। जिस समय वाणीसे उच्चारण किया हुआ शब्द अपने वाच्यको प्रकाशित करता है उस समय ही, अपने वाच्यतक वाणी पहुँचती है—ऐसा कहा जाता है। किन्तु ब्रह्म तो शब्द और उसका व्यवहार करनेवाले इन्द्रियका आत्मा है। अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार नहीं पहुँच सकती, जैसे कि अग्नि दाहक और प्रकाशक होनेपर भी अपनेको न जलाता है और न प्रकाशित ही करता है।

और न मन ही [वहाँतक जाता है]। मन भी अन्य पदार्थोंका संकल्प और निश्चय करनेवाला होता हुआ भी अपना संकल्प या निश्चय नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म

वाक्य-भाष्य

न तत्र चक्षुर्गच्छित इत्युक्तेऽिप पर्यनुयोगे हेतुरप्रतिपत्तेः। श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्येवमादिना उक्तेऽप्यात्मतक्त्वेऽप्रतिपन्नत्वात् सूक्ष्मत्वहेतोर्वस्तुनः पुनः पुनः पर्यनुयुक्षाकारणमाह—न तत्र चक्षुर्गच्छतीति। तत्र श्रोत्रा-

यद्यपि आचार्यने तत्त्वका निरूपण कर दिया तो भी न समझनेके कारण शिष्यके पुनः प्रश्न करनेमें 'वहाँ नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती' इत्यादि कारण है। अर्थात् 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' इत्यादि श्रुतिसे आत्मतत्त्वका निरूपण कर दिये जानेपर भी आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण समझमें न आनेसे शिष्यको जो पुनः पूछनेकी इच्छा हुई उसका कारण 'न तत्र चक्षुर्गच्छति' इत्यादि श्रुतिसे बतलाया गया है। पद–भाष्य

मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्। तदगोचरत्वान्न विद्यः तद्ब्रह्म ईदृशमिति।

अतो न विजानीमो यथा येन
प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्याद्
उपदिशेच्छिष्यायेत्यभिप्रायः ।
यद्धि करणगोचरं तदन्यसमै
उपदेष्टुं शक्यं जातिगुणक्रियाविशेषणैः।न तज्जात्यादिविशेषणवद्ब्रह्म तस्माद्विषमं शिष्यानुपदेशेन

उसका भी आत्मा है। इन्द्रिय और मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता है; उनका अविषय होनेके कारण हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म ऐसा है।

अतः जिस प्रकारसे इस ब्रह्मका अनुशासन—शिष्यके प्रति उपदेश किया जाय—यह हम नहीं जानते ऐसा इसका अभिप्राय है। जो वस्तु इन्द्रियोंका विषय होती है उसीका जाति, गुण और क्रियारूप विशेषणोंद्वारा दूसरेको उपदेश किया जा सकता है। किन्तु ब्रह्म उन जाति आदि विशेषणोंवाला नहीं है। अतः शिष्योंको उपदेशद्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत

वाक्य-भाष्य

द्यात्मभूते चक्षुरादीनि वाक्चक्षुषोः सर्वेन्द्रियोपलक्षणार्थत्वान्न विज्ञान-

मुत्पादयन्ति। सुखादिवत्तर्हि गृह्येतान्तः-करणेनात आह—नो मनः। न

विषयस्तत्;

इन्द्रियाविषयत्वात्।

सुखादिवन्मनसो

श्रोत्रादिके आत्मस्वरूप उस आत्मतत्त्वके विषयमें चक्षु आदि इन्द्रियाँ ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकतीं, क्योंकि यहाँ वाक् और चक्षु सभी इन्द्रियोंका उपलक्षण करनेके लिये हैं।

[इसपर सन्देह होता है—] तो फिर सुखादिके समान उसका अन्तःकरणसे ग्रहण हो सकता होगा? [इसपर कहते हैं—] मन भी उसतक नहीं पहुँचता। वह सुखादिके समान मनका भी विषय नहीं है, क्योंकि वह इन्द्रियोंका अविषय है।

प्रत्याययितुमिति उपदेशे तदर्थ-ग्रहणे च यत्नातिशयकर्तव्यतां दर्शयति।

'न विद्यो न विजानीमो

यथैतदनुशिष्यात्' इति अत्यन्तम्

एवोपदेशप्रकारप्रत्याख्याने प्राप्ते

तदपवादोऽयमुच्यते। सत्यमेवं

प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैर्न परः

प्रत्यायितुं शक्यः; आगमेन तु

कठिन है—इस प्रकार श्रुति उपदेश और उसके अर्थका ग्रहण करनेमें अधिक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता दिखलाती है।

[पूर्वोक्त श्रुतिके] 'न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्' इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका अत्यन्त निषेध प्राप्त होनेपर उसका यह अपवाद कहा जाता है। यह ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परमात्माकी प्रतीति नहीं करायी जा सकती, किन्तु शास्त्रसे तो

वाक्य-भाष्य

न विद्यो न विजानीमोऽन्तः-करणेन यथैतद्ब्रह्म मनआदिकरण-जातमनुशिष्याद् अनुशासनं कुर्यात्प्रवृत्तिनिमित्तं भवेत्तथा-विषयत्वान्न विद्यो न विजानीमः।

अथवा श्रोत्रादीनां श्रोत्रादि-लक्षणं ब्रह्मविशेषेण दर्शयेत्युक्त आचार्य आह न शक्यते दर्श-यितुम्। कस्मात्? न तत्र चक्षु-र्गच्छति इत्यादि पूर्ववत्सर्वम्। अत्र तु विशेषो यथैतदनुशिष्यादिति। यथैतदनुशिष्यात् प्रतिपादयेद् यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियसमूहका जिस प्रकार अनुशासन करता है अर्थात् जिस प्रकार उनकी प्रवृत्तिका कारण होता है—इन्द्रियोंका अविषय होनेके कारण—इस सम्बन्धमें अपने अन्त:करणद्वारा हम कुछ नहीं जानते अर्थात् कुछ नहीं समझते।

अथवा शिष्यके यह कहनेपर कि 'श्रोत्रादिके श्रोत्रादिरूप ब्रह्मको विशेषरूपसे दिखलाओं आचार्य कहते हैं कि 'उसे दिखाया नहीं जा सकता।' क्यों ? 'क्योंकि उसतक नेत्र नहीं पहुँच सकते' इत्यादि प्रकारसे सबका आशय पूर्ववत् समझना चाहिये। यहाँ 'यथैतदनुशिष्यात्' इस वाक्यका विशेष तात्पर्य है; अर्थात् जिस किसी अन्य विधिसे कोई अन्य गुरु अपने पद–भाष्य

प्रत्याययितुमिति एव तदुपदेशार्थमागममाह-

४०

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीति। अन्यदेव पृथगेव श्रोत्रादीनां तद् यत्प्रकृतं श्रोत्रादीत्युक्तमविषयश्च तेषाम्; उनके अविषय ब्रह्मका उल्लेख किया

उसकी प्रतीति करायी ही जा सकती है—अतः उसके उपदेशके लिये शास्त्रप्रमाण देते हैं-

'वह विदितसे अन्य ही है और अविदितसे भी परे है।' यहाँ जिस प्रकरणप्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि और

वाक्य-भाष्य

अन्योऽपि शिष्यानितोऽन्येन विधिनेत्यभिप्राय:।

सर्वथापि ब्रह्म बोधयेत्युक्त आचार्य आह, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता-दधीत्यागमं विदिताविदिताभ्यामन्य-त्वम्। यो हि ज्ञाता स एव सः, सर्वात्मकत्वात्। अतः सर्वात्मनो ज्ञातुर्ज्ञात्रन्तराभावाद्विदितादन्यत्वम्। वेत्ति वेद्यं च तस्यास्ति वेत्ता' (श्वे० ३। १९) इति च मन्त्रवर्णात्। 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' (बृ० उ० २। ४। १४) इति च वाजसनेयके। अपि च व्यक्तमेव

शिष्योंको इसका अनुशासन— प्रतिपादन कर सकता है [वह हम नहीं जानते]।

परन्तु मुझे तो किसी भी तरह ब्रह्मका बोध करा ही दीजिये— शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्य कहते हैं—'वह ब्रह्म जाने हुएसे अन्य है तथा बिना जानेसे भी परे है'-जाने और न जाने हुएसे भिन्न होना यही उपदेशकी परम्परा है। इसके सिवा जो कोई भी उसको जाननेवाला है वह स्वयं वही है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है। अतः सबके आत्मारूप उस ज्ञाताके सिवा अन्य ज्ञाताका अभाव होनेके कारण वह, जितना कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है; जैसा कि मन्त्रवर्ण भी कहता है—'वह सम्पूर्ण ज्ञेयको जानता है तथा उसका ज्ञाता और कोई नहीं है' तथा वाजसनेय श्रुतिमें भी कहा है— 'अरे! उस विज्ञाताको किससे जाने?' इसके सिवा व्यक्तको ही विदित कहा गया है, उससे भिन्न [यानी अव्यक्त]

तद् विदिताद् अन्यदेव हि। विदितं नाम यद्विदिक्रिययातिशयेनाप्तं विदिक्रियाकर्मभूतं क्वचित् किञ्चित्कस्यचिद्विदितं स्यादिति। सर्वमेव व्याकृतं विदितमेव; तस्मादन्यदेवेत्यर्थः। गया है वह विदितसे अन्य—पृथक् ही है। वेदन-क्रियासे अत्यन्त व्याप्त अर्थात् वेदन-क्रियाकी कर्मभूत जो कुछ [नामरूपात्मक] वस्तु कहीं-न-कहीं किसी-न-किसीको ज्ञात है उसीको 'विदित' कहते हैं। अत: सम्पूर्ण व्याकृत वस्तु 'विदित' ही है। उस [विदित वस्तु]-से ब्रह्म पृथक् ही है—यह इसका तात्पर्य है।

वाक्य-भाष्य

विदितं तस्मादन्यदित्यभिप्रायः।
यद्विदितं व्यक्तं तदन्यविषयत्वादल्पं सविरोधं ततोऽनित्यमत
एवानेकत्वादशुद्धमत एव तद्विलक्षणं
ब्रह्मेति सिद्धम्।
तर्ह्मविदितम्।
नः, विज्ञानानपेक्षत्वाद्। यद्ध्य-

विदितं ब्रह्मण: तद्विज्ञा-स्वीयप्रकाशने नापेक्षम्। अविदित अन्यानपेक्षत्वम् विज्ञानाय हि लोकप्रवृत्तिः । इदं तु विज्ञानानपेक्षम् । कस्मात् ? विज्ञानस्वरूपत्वात्। हि यस्य यत्स्वरूपं तत्तेनान्यतोऽपेक्ष्यते। न च स्वत एवापेक्षा अनपेक्षमेव सिद्ध-

है यही इस [अन्यदेव विदितात्]-का तात्पर्य है जो विदित अर्थात् व्यक्त होता है वह दूसरेका विषय होनेके कारण अल्प और सविरोध होता है ऐसा होनेसे अनित्य होता है, अत: अनेक होनेके कारण अशुद्ध भी होता है; इसलिये सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उससे भिन्न प्रकारका ही है। *पूर्व०* —तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ ? *सिद्धान्ती*—नहीं, क्योंकि उसे विज्ञान (ज्ञात होने)-की अपेक्षा नहीं है। जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञानकी अपेक्षा हुआ करती है। अज्ञात वस्तुको जाननेके लिये ही सम्पूर्ण लोकोंकी प्रवृत्ति है; किन्तु ब्रह्मको अपने विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है; क्यों ? क्योंकि वह विज्ञानस्वरूप ही है। जिसका जो स्वरूप होता है वह उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नहीं रखता और अपनेसे तो अपेक्षा हुआ ही नहीं

करती, क्योंकि अपना आप तो सिद्ध

अविदितमज्ञातं तहींति प्राप्त आह—अथो अपि अविदिताद् विदितविपरीतादव्याकृताविद्या-लक्षणाद्व्याकृतबीजात्, अधि इति उपर्यर्थे, लक्षणया अन्यद्

तो फिर ब्रह्म अज्ञात है—ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं—वह अविदित—विदितसे विपरीत व्याकृत पदार्थोंकी बीजभूत अविद्यारूप अव्याकृतसे भी 'अधि' है। 'अधि' का अर्थ ऊपर होता है; परन्तु लक्षणासे

वाक्य-भाष्य

त्वात्। प्रदीपः स्वरूपाभिव्यक्तौ

न प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेक्षते

स्वतो वा। यद्ध्यनपेक्षं तत्स्वत

एव सिद्धम्। प्रकाशात्मत्वात्

प्रदीपस्यापेक्षितोऽप्यनर्थकः स्यात्,

प्रकाशे विशेषाभावात्। न हि

प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्यक्तौ प्रदीप
प्रकाशोऽर्थवान्। न चैवमात्म
नोऽन्यत्र विज्ञानमस्ति येन

स्वरूपविज्ञानेऽप्यपेक्ष्येत।

विरोध इति चेन्नान्यत्वात्।

स्वरूपविज्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वाद् विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतदसत्। दृश्यते हि विपरीतज्ञानमात्मनि

(प्राप्त) होनेके कारण अपेक्षासे रहित ही है। दीपक अपने स्वरूपकी अभिव्यक्तिके लिये अपनेसे अथवा किसी अन्यसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं रखता। इस प्रकार जो अपेक्षा नहीं रखता वह स्वत:सिद्ध ही है। दीपक प्रकाशस्वरूप ही है; अत: अपने स्वरूपकी अभिव्यक्तिके लिये यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि प्रकाशमें कोई विशेषता नहीं हुआ करती। एक दीपकके स्वरूपको अभिव्यक्तिमें किसी अन्य दीपकका प्रकाश सार्थक नहीं होता। इसी प्रकार आत्मासे भिन्न ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये अपेक्षित हो।

यदि कहो कि इससे विरोध प्रतीत होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि [आत्मा] इससे भिन्न है।

पूर्व०—तुमने जो कहा कि आत्मा विज्ञानस्वरूप है, इसलिये उसके स्वरूपको जाननेमें किसी अन्य विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है—सो ठीक नहीं,

इत्यर्थः। यद्धि यस्माद्धि उपरि भवति, तत्तस्मादन्यदिति प्रसिद्धम्।

यद्विदितं तदल्पं मर्त्यं ब्रह्मण दुःखात्मकं चेति हेयम्। आत्मभिन्तव- तस्माद्विदितादन्यद्ब्रह्म प्रतिपादनम् इत्युक्ते त्वहेयत्वमुक्तं इसका अर्थ 'अन्य' करना चाहिये, क्योंकि जो वस्तु जिससे अधि— ऊपर होती है वह उससे अन्य हुआ करती है—यह प्रसिद्ध ही है। जो वस्तु विदित होती है वह अल्प, मरणशील एवं दु:खमयी होती है, इसलिये वह हेय (त्याज्य) है। ब्रह्म उस विदित वस्तुसे भिन्न है—

वाक्य-भाष्य

सम्यग्ज्ञानं चः; न जानाम्यात्मा-श्रुतेश्च 'तत्त्वमसि' नमिति। ६।८-१६) ( ফ্তা৹ उ० 'आत्मानमेवावेत्' (बृ० उ० १। ४। १०) 'एतं वै तमात्मानं विदित्वा' (बृ० उ० ३।५।१) इति च। श्रुतिष्वात्मविज्ञाने सर्वत्र विज्ञानान्तरापेक्षत्वं दृश्यते । तस्मात् इति प्रत्यक्षश्रुतिविरोध न; कस्मात्? अन्यो हि स आत्मा बुद्ध्यादिकार्यकरणसङ्घा-ताभिमानसन्तानाविच्छेदलक्षणो-ऽविवेकात्मको बुद्ध्यवभासप्रधान-श्चक्षुरादिकरणो नित्यचित्स्व-रूपात्मान्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानम् अवभासते। बौद्धप्रत्ययानाम् क्योंकि आत्मामें भी विपरीत ज्ञान और सम्यक् ज्ञान होता देखा ही जाता है; जैसा कि 'मैं आत्माको नहीं जानता' इत्यादि कथनसे तथा 'तू वह (ब्रह्म) है' 'आत्माको ही जाना' 'उस इस आत्माको निश्चयपूर्वक जानकर' आदि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। श्रुतियोंमें आत्माके ज्ञानके लिये सर्वत्र ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती है। इसलिये [उपर्युक्त कथनका] प्रत्यक्ष ही श्रुतिसे विरोध है।

सिद्धानी—ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों ? क्योंकि बुद्धि आदि कार्य और करणके संघातमें जो अभिमान है उसकी परम्पराका विच्छेद न होना ही जिसका लक्षण है, नित्य चित्स्वरूप आत्मा ही जिसका आन्तरिक सार है और जिसमें अनित्य विज्ञानका अवभास हुआ करता है वह अविवेकात्मक, चिदाभास-प्रधान तथा चक्षु आदि करणोंवाला आत्मा (जीवात्मा) [शुद्ध चेतनसे] भिन्न ही है। बौद्ध प्रतीतियोंका

स्यात्। तथा अविदितादिधे

इत्युक्तेऽनुपादेयत्वमुक्तं स्यात्।

कार्यार्थं हि कारणमन्यदन्येन

उपादीयते। अतश्च न वेदितुः

अन्यस्मै प्रयोजनायान्यदुपादेयं

भवतीति। एवं विदिताविदिता
भ्यामन्यदिति हेयोपादेय
प्रतिषेधेन स्वात्मनोऽनन्यत्वाद्

ऐसा कहनेसे उसका अहेयत्व बतलाया गया तथा 'वह अविदितसे भी ऊपर है' ऐसा कहनेपर उसका अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया। किसी कार्यके लिये ही किसी अन्य पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी साधनको ग्रहण किया जाता है; अतः वेत्ता (आत्मा)-को किसी अन्य प्रयोजनके लिये कोई अन्य साधन उपादेय नहीं है। इस प्रकार वह विदित और अविदित दोनोंसे भिन्न है—इस कथनद्वारा हेय और उपादेयका प्रतिषेध कर दिया जानेसे [ज्ञेय वस्तु] अपने आत्मासे

वाक्य-भाष्य

आविर्भावितरोभावधर्मकत्वात्तद्धर्म-

तयैव विलक्षणमिष चावभासते।
अन्तःकरणस्य मनसोऽपि
मनोऽन्तर्गतत्वात्सर्वान्तरश्रुतेः ।
अन्तर्गतेन नित्यविज्ञानस्वरूपेण
आकाशवदप्रचलितात्मनान्तर्गर्भभूतेन बाह्यो बुद्ध्यात्मा तद्विलक्षणः,
अर्चिभिरिवाग्निः प्रत्ययैराविभावितरोभावधर्मकैर्विज्ञानाभासरूपैरनित्यविज्ञान आत्मा सुखीदुःखीत्यभ्युपगतो लौकिकैः।
अतोऽन्यो नित्यविज्ञानस्वरूपादात्मनः।

आविर्भाव-तिरोभाव उसका धर्म है; अत: अपने उस धर्मके कारण वह उससे पृथक् दिखलायी भी देता है।

'आत्मा सर्वान्तर है' ऐसा बतलानेवाली श्रुतिके अनुसार अन्तः करण यानी मनका भी मन है। उस अन्तर्गत, नित्यविज्ञानस्वरूप, आकाशके समान अविचल और अन्तर्गभभूत चिदात्मासे बाह्य और विलक्षण अनित्य विज्ञानवान् विज्ञानात्मा ही, आविर्भाव-तिरोभाव धर्मवाले विज्ञानाभासरूप अनित्य प्रत्ययोंके कारण लौकिक पुरुषोंद्वारा आत्मा सुखी-दुःखी है—ऐसा माना जाता है जैसे ज्वालाओंके कारण अग्नि।

ब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य निर्वर्तिता स्यात्। न ह्यन्यस्य स्वात्मनो विदिताविदिताभ्याम् अन्यत्वं वस्तुनः सम्भवतीत्यात्मा ब्रह्मेत्येष वाक्यार्थः; 'अयमात्मा ब्रह्मे' (माण्डू० २) 'य आत्मा-पहतपाप्मा' (छा० उ० ८। ७। १) अभिन्न सिद्ध होनेक कारण शिष्यकी ब्रह्मविषयक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपने आत्मासे भिन्न किसी और वस्तुका विदित और अविदित दोनोंसे भिन्न होना सम्भव नहीं है। अत: आत्मा ही ब्रह्म है—यह इस वाक्यका अर्थ है। यही बात 'यह आत्मा ब्रह्म है' 'जो आत्मा पापसे रहित है'

वाक्य-भाष्य

तत्र हि विज्ञानापेक्षा विपरीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुनर्नित्यविज्ञाने।

पुनर्नित्यविज्ञाने। तत्त्वमसीति बोधोपदेशो न इति चेत्। उपपद्यत 'आत्मानमेवावेत्' (बृ० उ० १। ४। १०) इत्येव-मादीनि च नित्यबोधात्मकत्वात्। न ह्यादित्योऽन्येन प्रकाश्यतेऽतस्तदर्थ-बोधोपदेशः अनर्थंक इति चेत्। नः; लोकाध्यारोपापोहार्थत्वात्। बोधोपदेशस्य सर्वात्मनि हि नित्य-अध्यास-विज्ञाने बुद्ध्याद्यनित्य-निरासार्थत्वम् **धर्मा** लोकैरध्या-

आत्माविवेकतस्तदपो-

रोपिता

अतः वह नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मासे भिन्न है। उसीमें विज्ञानकी अपेक्षा तथा विपरीत ज्ञानत्वकी सम्भावना है— नित्यविज्ञानस्वरूप चिदात्मामें नहीं।

पूर्व०—[ऐसा माननेसे तो]
'तत्त्वमिस' (वह ब्रह्म तू है) यह
उपदेश भी नहीं बन सकता और न
'अपने आत्माको ही जाना [कि मैं
ब्रह्म हूँ]' इत्यादि वाक्य ही सार्थक
हो सकते हैं—क्योंिक ब्रह्म तो
नित्यबोधस्वरूप है। सूर्य दूसरेसे
प्रकाशित कभी नहीं हो सकता।
इसिलये आत्माक विषयमें ज्ञानका
उपदेश करना व्यर्थ ही होगा।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह उपदेश लोगोंद्वारा किये हुए अध्यारोपकी निवृत्तिके लिये है। लोगोंने आत्मतत्त्वके अज्ञानवश उस नित्यविज्ञानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि आदि अनित्य धर्मोंका आरोप किया हुआ है। उसकी निवृत्तिके लिये ही पद–भाष्य

४।१) 'य आत्मा सर्वान्तरः' (बृ०

'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म' (बृ० उ०३। 'जो साक्षात् अपरोक्षरूपसे ब्रह्म ही है''जो आत्मा सर्वान्तर है' इत्यादि उ०३।४।१) इत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यश्चेति। अन्य श्रुतियोंसे भी प्रमाणित होती है।

वाक्य-भाष्य

हार्थी बोधोपदेशो बोधात्मन:।

तत्र च बोधाबोधौ समञ्जसौ. अन्यनिमित्तत्वादुदक इवौष्ण्यम् अग्निनिमित्तम् , रात्र्यहनी इवादित्य-निमित्ते। लोके नित्यावौष्णयप्रकाशा-वग्न्यादित्ययोरन्यत्रभावाभावयो-र्निमित्तत्वादनित्याविव उपचर्येते। प्रकाशियष्यति धक्ष्यत्यग्नि: सवितेति तद्वत्। एवं च सुखदुःख-बन्धमोक्षाद्यध्यारोपो लोकस्य तत्त्वमस्यात्मानमेवावे-तदपेक्ष्य दित्यात्मावबोधोपदेशेन श्रुतयः केवलमध्यारोपापोहार्थाः।

यथा सवितासौ प्रकाशयति ब्रह्मणो विदिता- **आत्मानम्** इति तद्वत् , बोधाबोध-विदिताभ्या-कर्तृत्वं च नित्य-मन्यत्वम् बोधात्मनि। तस्मात् |

उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञानका उपदेश किया जाता है।

तथा उस बोधस्वरूपमें बोध और अबोध समीचीन भी हैं, क्योंकि जैसे अग्निके कारण जलमें उष्णता रहती है तथा सूर्यके कारण दिन और रात हुआ करते हैं, वैसे ही उनका कारण भी अन्य (आरोपित धर्म) ही है। उष्णता और प्रकाश—ये अग्नि और सूर्यके तो नित्य-धर्म हैं, किन्तु लोकमें अन्यत्र अपने भाव और अभावके कारण वे अनित्यवत् उपचरित होते हैं; जैसे— 'अग्नि जला देगा' 'सूर्य प्रकाशित करेगा' इत्यादि वाक्योंमें; वैसे ही [आत्माके विषयमें समझना चाहिये] इस प्रकार लोकका जो सुख-दु:ख एवं बन्ध–मोक्षरूप अध्यारोप है उसकी अपेक्षासे ही 'तत्त्वमिस' 'आत्मान-मेवावेत्' इत्यादि श्रुतियाँ आत्मज्ञानके उपदेशसे केवल अध्यारोपकी निवृत्तिके लिये ही हैं।

जिस प्रकार 'यह सूर्य अपने-आपको प्रकाशित करता है' [इस वाक्यसे प्रकाशस्वरूप सूर्यमें प्रकाश-कर्तृत्वका उल्लेख किया जाता है] उसी प्रकार नित्यबोधस्वरूप आत्मामें भी ज्ञान और अज्ञानका कर्तृत्व माना गया है।

एवं सर्वात्मनः सर्वविशेष-चिन्मात्रज्योतिषो रहितस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य ब्रह्मत्व प्रतिपादन करनेवाले वाक्यार्थ-

इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविशेष-रहित चिन्मात्रज्योति:स्वरूप वस्तुका

वाक्य-भाष्य

अन्यदविदितात्। अधिशब्दश्च अन्यार्थे। यद्वा यद्धि यस्याधि तत्ततोऽन्यत्सामर्थ्यात्। यथाधि भृत्यादीनां राजा। अव्यक्तमेव अविदितं ततोऽन्यदित्यर्थः। विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते कार्यकारणत्वेन विकल्पिते विज्ञानस्वरूपं ताभ्यामन्यद्ब्रह्म सर्वविशेषप्रत्यस्तमितम् इत्ययं समुदायार्थः। अत एवात्मत्वान हेय उपादेयो वा। अन्यद्ध्यन्येन न तेनैव हेयमुपादेयं वा। तद्यस्य कस्यचिद्धेयमुपादेयं वा भवति। आत्मा च ब्रह्म सर्वोन्त-

इसलिये वह अविदित (अज्ञात)-से भी अन्य है। यहाँ 'अधि' शब्द 'अन्य' अर्थमें है अथवा जो जिससे अधि (ऊपर) होता है वह उससे अन्य ही हुआ करता है, क्योंकि उस शब्दको शक्तिसे यही बोध होता है; जिस प्रकार सेवक आदिसे ऊपर राजा।'\* अव्यक्त ही अविदित है, उससे यह आत्मा पृथक् है— यही इसका तात्पर्य है।

विदित और अविदित यानी व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य तथा कारणभावसे माने गये हैं उनसे भिन्न वह ब्रह्म है जो सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित विज्ञानस्वरूप है— यह इस समस्त वाक्यसमुदायका तात्पर्य है। अतः आत्मस्वरूप होनेके कारण वह त्याज्य या ग्राह्म भी नहीं है। अन्य वस्तु ही किसी अन्यकी त्याज्य या ग्राह्म हुआ करती है; स्वयं आप ही अपनी कोई भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती। आत्मा ही ब्रह्म है और सबका अन्तर्यामी होनेसे वह किसी इन्द्रियका विषय भी नहीं है। इसलिये वह किसी अन्यका ही हेय या उपादेय नहीं है। रात्मत्वादविषयमतोऽन्यस्यापि न | इसके सिवा आत्मासे भिन्न कोई और

<sup>\*</sup> जिस प्रकार सेवकोंके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न है उसी प्रकार अविदितसे ऊपर होनेके कारण आत्मा उससे भिन्न है।

आचार्योपदेशपरम्परया प्राप्तत्व-माह—इति शुश्रुमेत्यादि। ब्रह्म एवमाचार्योपदेशपरम्परया च एवाधिगन्तव्यं तर्कतः प्रवचनमेधाबहुश्रुततपोयज्ञादिभ्यश्च, इति एवं शुश्रुम श्रुतवन्तो वयं पूर्वेषाम् आचार्याणां वचनम् ; आचार्या नः, अस्मभ्यं ब्रह्म व्याचचिक्षिरे व्याख्यातवन्तो ।

का 'इति शुश्रुम पूर्वेषाम्' इत्यादि वाक्यद्वारा आचार्योंके उपदेशकी परम्परासे प्राप्त होना दिखलाया गया है। इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योंकी उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातव्य है, तर्कसे अथवा प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, तप एवं यज्ञादिसे नहीं—ऐसा हमने पूर्ववर्ती आचार्यींका वचन सुना है। जिन आचार्योंने हमारे प्रति उस ब्रह्मका व्याख्यान—

वाक्य-भाष्य

हेयमुपादेयं वा। अन्याभावाच्च। इति शुश्रुम पूर्वेषामित्यागमोप-

देश:। व्याचचक्षिर

यथोक्तस्य इत्यस्वातन्त्र्यं आप्त-प्रामाणिकत्वम् तर्कप्रतिषेधार्थम्। ये नस्तद्ब्रह्योक्तवन्तस्ते नित्यमेवागमं ब्रह्मप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो न स्वबुद्धिप्रभवेण तर्केण इत्यागमपारम्पर्या-उक्तवन्त दर्शयति विद्यास्तुतये। भ्रान्तोऽपि तर्कस्त्वनवस्थितो भवतीति॥ ३॥

वस्तु न होनेके कारण भी [वह हेयोपादेयरहित है]।

'इति शुश्रुम पूर्वेषाम्' (यह हमने पूर्व आचार्योंके मुँहसे सुना है) ऐसा कहकर यह दिखलाते हैं कि यह [परम्परागत] शास्त्रका उपदेश है। हमसे [शास्त्रीय मतका] व्याख्यान किया था [यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना नहीं है] ऐसा कहकर जो उन आचार्योंकी अस्वतन्त्रता दिखलायी है वह तर्कका प्रतिषेध करनेके लिये है; जिन्होंने हमसे उस ब्रह्मका वर्णन किया था। अर्थात् उन्होंने ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले नित्य आगमका ही व्याख्यान करके बतलाया था अपनी बुद्धिसे ही प्रकट हुए तर्कद्वारा नहीं कहा। इस प्रकार ज्ञानकी स्तुतिके लिये शास्त्रपरम्पराका अविच्छेद दिखलाया है, क्योंकि तर्क तो अनवस्थित और भ्रमपूर्ण भी होता है।

विस्पष्टं कथितवन्तः, तेषाम् इत्यर्थः॥३॥

तद्विदितादथो अविदिताद्धि' इत्यनेन वाक्येन ब्रह्मेति प्रतिपादिते आत्मा श्रोतुराशङ्का जाता—कथं न्वात्मा ब्रह्म। आत्मा हि नामाधिकृत: कर्मण्युपासने च संसारी कर्मीपासनं वा साधनमनुष्ठाय ब्रह्मादिदेवान्स्वर्गं वा प्राप्तुमिच्छति। तत्तस्मादन्य उपास्यो विष्णुरीश्वर इन्द्रः प्राणो वा ब्रह्म भवितुमर्हति, न त्वात्मा; लोकप्रत्ययविरोधात्। यथान्ये तार्किका ईश्वरादन्य आत्मा इत्याचक्षते, तथा कर्मिणोऽमुं यजामुं यजेत्यन्या एव देवता उपासते। तस्माद्युक्तं यद्विदितमुपास्यं तद्ब्रह्म भवेत् , ततोऽन्य उपासक इति। तामेतामाशङ्कां शिष्यलिङ्गेनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा आह—मैवं शङ्क्रिष्ठाः।

तेषाम् स्पष्ट कथन किया था, उन्हींके [वचनसे हमें उसे जानना चाहिये] यह इसका तात्पर्य है॥३॥

> 'वह विदितसे अन्य है और अविदितसे भी ऊपरं है' इस वाक्यद्वारा आत्मा ही ब्रह्म है—ऐसा प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको यह शंका हुई— आत्मा किस प्रकार ब्रह्म है ? आत्मा तो कर्म और उपासनामें अधिकृत संसारी जीवको कहते हैं, जो कर्म या उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वर्गको प्राप्त करना चाहता है। अत: उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु, ईश्वर, इन्द्र अथवा प्राण ही ब्रह्म होना चाहिये—आत्मा नहीं, क्योंकि यह बात लोक-विश्वासके विरुद्ध है। जिस प्रकार अन्य तार्किक लोग आत्माको ईश्वरसे भिन्न बतलाते हैं उसी प्रकार कर्मकाण्डी भी 'इसका यजन करो—इसका यजन करो' इस प्रकार अन्य देवताकी ही उपासना करते हैं। अतः उचित यही है कि जो उपास्य विदित है वह ब्रह्म हो और उससे भिन्न उसका उपासक हो। शिष्यके व्याज अथवा उसके वाक्यसे उसकी इस आशंकाको उपलक्षित कर

> कहते हैं—ऐसी शंका मत करो।

ब्रह्म वागादिसे अतीत और अनुपास्य है

## यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥४॥

जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसीको तू ब्रह्म जान, जिस इस [देशकालावच्छिन्न वस्तु]-की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है॥४॥

पद-भाष्य

जो चैतन्य सत्तास्वरूप ब्रह्म वाणीसे [अप्रकाशित है]—जिह्ममूल आदि आठ स्थानोंमें शाश्रित तथा अग्निदेवतासे अधिष्ठित वर्णोंको अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय एवं अर्थ-संकेतसे परिच्छिन्न और इतने तथा इस क्रमसे प्रयुक्त होनेवाले हैं, ऐसे नियमवाले वर्ण 'वाक्' कहे जाते हैं। तथा उनसे अभिव्यक्त होनेवाला शब्द भी 'पद' या 'वाक्' कहा

यद्वाचा इति मन्त्रानुवादो दृढप्रतीतेः। अन्यदेव तद्विदितादिति योऽयमागमार्थो ब्राह्मणोक्तोऽस्यैव द्रिहम्ने मन्त्रा यद्वाचेत्यादयः पठ्यन्ते।

यद्ब्रह्मवाचा शब्देनानभ्युदितम्

'यद्वाचा' इत्यादि मन्त्रोंका उल्लेख आत्मतत्त्वकी दृढ़ प्रतीतिके लिये किया गया है। 'वह विदितसे भिन्न है' ऐसा जो शास्त्रका तात्पर्य इस ब्राह्मण-ग्रन्थने ऊपर कहा है उसकी पुष्टिके लिये ही ये 'यद्वाचा' इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं।

जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात् शब्दसे अनभ्युदित—

१-जिह्वामूल, हृदय, कण्ठ, मूर्धा, दन्त, नासिका, ओष्ठ और तालु।

२-यह मीमांसकोंका मत है, जैसे 'गौ:' यह पद गकार, औकार तथा विसर्ग—इस क्रमविशेषसे अवच्छिन वर्णरूप ही है।

स्पर्शान्तःस्थोष्मभिर्व्यज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति' (ऐ० आ० २।३।६।१८) इति श्रुतेः। मितममितं स्वरः सत्यानृते एष विकारो यस्यास्तया वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया करणगुणवत्या—अनभ्युदितम् अप्रकाशितमनभ्युक्तम्। जाता है। श्रुति कहती है—'अकार' ही सम्पूर्ण वाक् है और यह वाक् ही अपने स्पर्शर, अन्तःस्थरे और ऊष्म आदि भेदोंसे अभिव्यक्त होकर अनेक रूपवाली हो जाती है।' इस प्रकार मित' अमित<sup>६</sup> स्वर' एवं सत्य और मिथ्या—ये जिसके विकार हैं उस पदरूपसे परिच्छिन एवं वागिन्द्रियरूप गुणवाली वाणीसे जो अनभ्युदित— अप्रकाशित अर्थात् नहीं कहा गया है—

वाक्य-भाष्य

अनभ्युक्तमप्रकाशितमित्येतत्, येन वागभ्युद्यतः इति वाक्प्रकाश-हेतुत्वोक्तिः। येन प्रकाश्यतः इति वाचोऽभिधानस्याभिधेयप्रकाश-कत्वस्य हेतुत्वमुच्यते ब्रह्मणः। उक्तं च केनेषितां वाचिममां वदन्ति यद्वाचो ह वाचिमिति। तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन अनुक्त अर्थात् अप्रकाशित है। और जिससे वाणी अभ्युदित होती है—ऐसा कहकर उसे वाणीके प्रकाशका हेतु बतलाया है। 'जिससे वाणी प्रकाशित होती है'ऐसा कहकर वाणीके अभिधान (उच्चारण)-के अभिधेय (वाच्य)-को प्रकाशित करनेमें ब्रह्मको हेतु बतलाया है [अर्थात् यह दिखलाया है कि वाणीमें जो अर्थको अभिव्यंजित करनेका सामर्थ्य है वह ब्रह्मका ही है]।

ऊपर 'लोग किसकी प्रेरणासे इस वाणीको बोलते हैं' इस प्रश्नके उत्तरमें 'जो वाणीकी वाणी है' इत्यादि कहा भी जा चुका है।'तू उसीको ब्रह्म

१- अकारप्रधान ॐकारसे उपलक्षित स्फोटनामक चिच्छक्ति।

२- क से म तक सभी वर्ण। ३- य र ल व। ४- श ष स ह। ५- जिनके पादका अन्त नियत अक्षरोंवाला है उन वाक्योंको मित (ऋग्वेद) कहते हैं। ६- जिनके पादका अन्त नियत अक्षरोंवाला नहीं है उन वाक्योंको अमित (यजुर्वेद) कहते हैं। ७- गायन-प्रधान सामवेद 'स्वर' कहलाता है।

पद–भाष्य

विवक्षितेऽर्थे ब्रह्मणा सकरणा वाग् अभ्युद्यते चैतन्य-ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यत इत्येतद्यद्वाचो ह वागित्युक्तम्, 'वदन्वाक्' (बृ० 30 ४। ७) 'यो वाचमन्तरो यम-यति' (बृ० उ० ३। ७। १७) इत्यादि च वाजसनेयके। 'या वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चित्तां वेद ब्राह्मणः' इति प्रतिवचनमुक्तम् प्रश्नमुत्पाद्य 'सा वाग्यया स्वप्ने भाषते' इति। हि वक्तुर्विक्तिर्नित्या वाक् चैतन्यज्योतिःस्वरूपा, हि वक्तुर्वक्तेर्विपरिलोपो विद्यते' ( बृ० उ० ४। ३। २६ ) इति श्रुते:।

ब्रह्मके बल्कि जिस द्वारा वागिन्द्रियसहित वाणी विवक्षित अर्थमें बोली जाती अर्थात् अपने चैतन्य-ज्योति:स्वरूपसे प्रकाशित यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 'वाणीकी वाणी है' इस प्रकार बतलाया गया है [जिसके बृहदारण्यकोपनिषद्में विषयमें] 'बोलनेके कारण वाणी है''जो भीतरसे वाणीका नियमन करता है' इत्यादि कहा है, तथा 'चेतन प्राणियोंमें जो वाणी (वाक्-शक्ति) है वह घोषों (वर्णों)-में स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही जानता है ' इस प्रकार प्रश्न उठाकर यह उत्तर दिया है कि 'जिसके द्वारा जीव स्वप्नमें बोलता है वह वाक् है ' वक्ताकी वह नित्य वाचन-शक्ति ही चैतन्य-ज्योति:स्वरूपा वाक् है जैसा कि, 'वक्ताकी वाचन-शक्तिका लोप कभी नहीं होता' इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

वाक्य-भाष्य

ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनार्थ आम्नायः। यद्वाचानभ्युदितं वाक्प्रकाशनिमित्तं चेति ब्रह्मणोऽविषयत्वेन वस्त्वन्तरजिघृक्षां

जान' यह आगम ब्रह्मको अविषयरूपसे बुद्धिमें बिठानेके लिये है। 'जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि वाणीके प्रकाशित होनेका हेतु है' इस कथनसे ब्रह्मका अविषयत्व सिद्ध करता हुआ शास्त्र पुरुषको अन्य वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छासे

तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं बृहत्त्वाद् ब्रह्मेति विजानीहि विद्धि त्वम्। यैर्वागाद्युपाधिभिर्वाचो ह वाक् चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियन्ता विज्ञानमानन्दं प्रशासिता इत्येवमादयः संव्यवहारा असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते. तान्व्युदस्य आत्मानमेव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धीति एव शब्दार्थः।नेदं यदिदम् इत्युपाधिभेद-विशिष्टमनात्मेश्वरादि उपासते ध्यायन्ति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि

उस आत्मस्वरूपको ही तू बृहत् होनेके कारण 'ब्रह्म' यानी भूमासंज्ञक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जान। जिन वाक् आदि उपाधियोंके कारण, वाणीकी वाणी, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियन्ता, शासनकर्ता तथा ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप है—इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस अव्यवहार्य निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट समस्वरूप ब्रह्ममें प्रवृत्त होते हैं, उन सब उपाधियोंका बाध कर अपने निर्विशेष आत्माको ही ब्रह्म जान-यही 'एव' शब्दका अर्थ है। जिस इस उपाधिविशिष्ट अनात्मा ईश्वरादिकी उपासना-ध्यान करते हैं यह ब्रह्म नहीं है।'उसीको तू ब्रह्म जान' इतना कह देनेपर भी [ अनात्मवस्तुमें ब्रह्मभावनाका

वाक्य-भाष्य

निवर्त्य स्वात्मन्येवावस्थापयित आम्नायस्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति यत्नत उपरमयित। नेदिमित्युपास्य-प्रतिषेधाच्य॥ ४॥

निवृत्त करके अपने आत्मस्वरूपमें ही जोड़ता है और 'उसीको तू ब्रह्म जान' इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य प्रयत्नसे उपरत करता है तथा 'नेदं यदिदमुपासते' इस कथनसे भी ब्रह्मका उपास्यत्व निषेध करनेके कारण [वह अन्य सब ओरसे उसे निवृत्त करता है]॥४॥

पद–भाष्य

इत्युक्तेऽपि नेदं ब्रह्म इत्य- | निषेध हो ही जाता] पुन: 'यह ब्रह्म नात्मनोऽब्रह्यत्वं संख्यानार्थं वा॥४॥

नहीं है' इस वाक्यके द्वारा जो पुनरुच्यते अनात्माका अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया है वह आत्मामें ही ब्रह्म-बुद्धिका नियमार्थम् अन्यब्रह्मबुद्धिपरि- नियमन करनेके लिये अथवा अन्य उपास्य देवताओंमें ब्रह्मबुद्धिकी निवृत्ति करनेके लिये है॥४॥

## यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥५॥

जो मनसे मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसीको तू ब्रह्म जान। जिस इस [देशकालाविच्छिन्न वस्तु]-की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है॥५॥

पद-भाष्य

यन्मनसा न मनुते; मन इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन गृह्यते। मनुतेऽनेनेति मनः सर्व-करणसाधारणम्, सर्वविषय-व्यापकत्वात्। ''कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धृति-रधृतिहींधीरित्येतत्सर्वं मन एव'' सम्पूर्ण इन्द्रियोंके लिये समान है।

जिसका मनके द्वारा मनन नहीं किया जाता; मन और बुद्धिके एकत्वरूपसे यहाँ मन शब्दसे अन्त:करणका ग्रहण किया जाता है। जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे मन कहते हैं; वह समस्त इन्द्रियोंके विषयोंमें व्यापक होनेके कारण,

वाक्य-भाष्य

यन्मनसा इत्यादि समानम्।

'यन्मनसा' इत्यादि श्रुतियोंका तात्पर्य समान ही है।

(बृ० उ० १। ५। ३) इति श्रुतेः कामादिवृत्तिमन्मनः। तेन मनसा यत् चैतन्यज्योतिर्मनसो-ऽवभासकं न मनुते न सङ्कल्प-यति नापि निश्चिनोति लोकः, **मनसोऽवभासकत्वेन** नियन्तु-त्वात्। सर्वविषयं प्रति प्रत्य-गेवेति स्वात्मनि न प्रवर्ततेऽन्तः-करणम्। अन्तःस्थेन हि चैतन्य-ज्योतिषावभासितस्य**ः** मनसो मननसामर्थ्यम् ; तेन सवृत्तिकं मनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं व्याप्तम् आहुः कथयन्ति ब्रह्म-विद:। तस्मात् तदेव आत्मानं प्रत्यक्चेतयितारं ब्रह्म विद्धि। नेदमित्यादि पूर्ववत्॥ ५॥ 'काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि और भय-ये सब मन ही हैं।' इस श्रुतिके अनुसार मन वृत्तियोंवाला है। उस मनके द्वारा यह लोक जिस मनके प्रकाशक चैतन्य-ज्योतिका मनन--संकल्प अथवा निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि मनका प्रकाशक होनेके कारण वह तो उसका नियामक है। आत्मा सब विषयोंके प्रति प्रत्यक्रूप (आन्तरिक) ही है; अत: उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता। अपने भीतर स्थित चैतन्य-ज्योतिसे प्रकाशित हुए मनमें ही मनन करनेका सामर्थ्य है। उसके द्वारा वृत्तियुक्त हुए मनको ब्रह्मवेत्ता लोग जिस ब्रह्मके द्वारा मत—विषयीकृत अर्थात् व्याप्त बतलाते हैं; उस मनके प्रत्यक्चेतयिता आत्माको ही तू ब्रह्म जान। 'नेदं…..' इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पूर्ववत् समझनी चाहिये॥५॥

वाक्य-भाष्य

मनो मतमिति येन ब्रह्मणा मनोऽपि विषयीकृतं नित्यविज्ञानस्वरूपेण इत्येतत्। सर्वकरणानामविषयम्,

'मन मनन' किया जाता है' अर्थात् जिस नित्य विज्ञानस्वरूप ब्रह्मद्वारा मन भी विषय किया जाता है। जो सब इन्द्रियोंका

## यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूःषि पश्यति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥६॥

जिसे कोई नेत्रसे नहीं देखता बल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र [अपने विषयोंको] देखते हैं उसीको तू ब्रह्म जान। जिस इस [देशकालाविच्छिन्न वस्तु]-की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है॥६॥

पद-भाष्य

यत् चक्षुषा न पश्यति न विषयीकरोति अन्तःकरणवृत्ति-संयुक्तेन लोकः, येन चक्षूंषि अन्तःकरणवृत्तिभेदभिन्नाश्चक्षु-पश्यति चैतन्यात्म-ज्योतिषा विषयीकरोति व्याप्नोति। तदेवेत्यादि पूर्ववत् ॥ ६ ॥

लोक जिसे अन्त:करणकी वृत्तिसे युक्त नेत्रद्वारा नहीं देखता अर्थात् विषय नहीं करता, किन्तु जिस चैतन्यात्मज्योतिके द्वारा चक्षुओं अर्थात् अन्तःकरणकी वृत्तियोंके भेदसे विभिन्न हुईं—नेत्रेन्द्रियकी वृत्तियोंको देखता— विषय करता यानी व्याप्त करता है उसीको तु ब्रह्म जान इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये॥६॥

## यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदःश्रुतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥७॥

जिसे कोई कानसे नहीं सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्रेन्द्रिय सुनी जाती है उसीको तू ब्रह्म जान। जिस इस [देशकालावच्छिन्न वस्तु]-की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है॥ ७॥

पद-भाष्य

यत् श्रोत्रेण न शृणोति दिग्देवताधिष्ठितेन आकाश-कार्येण मनोवृत्तिसंयुक्तेन न नहीं सुन सकता अर्थात् जिसे

लोक जिसे मनोवृत्तिसे युक्त आकाशके कार्यभूत तथा दिशा– रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्द्रियद्वारा

वाक्य-भाष्य

तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि अविषय है और नित्य विज्ञानस्वरूपसे नित्यविज्ञानस्वरूपावभासतया अवभासित होनेके कारण जिससे वे

विषयीकरोति लोकः, येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं यत्प्रसिद्धं चैतन्यात्म-ज्योतिषा विषयीकृतं तदेव इत्यादि पूर्ववत्॥ ७॥

श्रोत्रसे विषय नहीं कर सकता, बल्कि जिस चैतन्यात्मज्योतिद्वारा यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय किया जाता है [वही ब्रह्म है] इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये॥७॥

## यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥८॥

जो नासिकारन्थ्रस्थ प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जाता बल्कि जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता है उसीको तू ब्रह्म जान। जिस इस [देशकालावच्छिन्न वस्तु]-की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है॥८॥

### पद-भाष्य

यत् प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन नासिकापुटान्तरवस्थितेनान्तः-करणप्राणवृत्तिभ्यां सहितेन यन्न प्राणिति गन्धवन्न विषयीकरोति, येन चैतन्यात्मज्योतिषावभास्य-

अन्तःकरणकी और प्राणकी वृत्तियोंके सहित नासिकारन्ध्रमें स्थित एवं पृथिवीके कार्यभूत प्राण यानी घ्राणके द्वारा जो प्राणन अर्थात् गन्धयुक्त वस्तुओंको विषय नहीं करता, बल्कि जिस चैतन्यात्मज्योतिसे प्रकाश्यरूपसे प्राण अपने विषयकी

वाक्य-भाष्य

येनावभास्यन्त इति श्लोकार्थः। सभी इन्द्रियाँ अपने तथा (मु० उ० २। २। १०) इति | सब प्रकाशित है]

और विषयोंके सहित अवभासित होती हैं—यह इन मन्त्रोंका प्रकाशयति' (गीता १३। ३३) तात्पर्य है। 'तथा क्षेत्रज्ञ सम्पूर्ण इति स्मृतेः। 'तस्य भासा' क्षेत्रको प्रकाशित करता है' इस स्मृतिसे और 'उसीके तेजसे' [यह

o o

पद-भाष्य

त्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः प्रणीयते | ओर प्रवृत्त किया जाता है वही ब्रह्म

है इत्यादि शेष सब अर्थ पहलेहीके

तदेवेत्यादि सर्वं समानम्॥८॥ समान है॥८॥

इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

# द्वितीय खण्ड

ब्रह्मज्ञानकी अनिर्वचनीयता

पद-भाष्य

एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्व-मात्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्यो-गृह्णीयादित्याशयादाहाचार्यः शिष्यबुद्धिविचालनार्थम्—यदी-त्यादि।

इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत तू आत्मा ही ब्रह्म है—ऐसी प्रतीति कराया हुआ शिष्य यह न समझ **ऽहमेव ब्रह्मोति सुष्ठु वेदाहमिति** बैठे कि 'ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ' इस अभिप्रायसे उसकी बुद्धिको [इस निश्चयसे] विचलित करनेके लिये आचार्यने 'यदि मन्यसे' इत्यादि कहा।

वाक्य-भाष्य

त्येतत्॥ ५—८॥

**'येन प्राण' इति** आथर्वणी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है। 'येन प्राणः' इस श्रुतिका यह तात्पर्य है कि क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञानके कारण ही प्रवृत्त होती है॥५-८॥

इति प्रथमः खण्डः॥१॥

पद–भाष्य

नन्विष्टैव सु वेदाहम् इति निश्चिता प्रतिपत्तिः।

सत्यम् , इष्टा निश्चिता प्रति-ब्रह्मणोऽवेद्यत्वे पत्तिः; न हि सु हेतु: वेदाहमिति। यद्धि वेद्यं विषयीभवति, तत्सुष्ठु वेदितुं शक्यम् , दाह्यमिव दग्धुम् अग्नेर्दग्धुर्न त्वग्नेः स्वरूपमेव। सर्वस्य हि वेदितुः स्वात्मा ब्रह्मेति सर्ववेदान्तानां सुनिश्चितोऽर्थः। इह च तदेव प्रतिपादितं प्रश्न-प्रतिवचनोक्त्या 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' 'यद्वाचानभ्युदितम्' इत्याद्यया । विशेषतोऽवधारितम्। इति च ब्रह्मवित्सम्प्रदायनिश्चयश्चोक्तः 'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' इति । उपन्यस्तमुप-संहरिष्यति च 'अविज्ञातं

*पूर्व०-*-मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ—ऐसा निश्चित ज्ञान तो इष्ट ही है।

*सिद्धान्ती—*ठीक है, निश्चित ज्ञान तो अवश्य इष्ट ही है, परन्तु 'मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ' ऐसा कथन इष्ट नहीं है। जो वेद्य वस्तु वेत्ताकी विषय होती है वही अच्छी तरह जानी जा सकती है; जिस प्रकार दहन करनेवाले अग्निके दाहका विषय दाह्य पदार्थ ही हो सकता है उसका स्वरूप नहीं हो सकता। 'ब्रह्म सभी ज्ञाताओंका आत्मा (अपना-आप) ही है', यह समस्त वेदान्तोंका भलीभाँति निश्चय किया हुआ अर्थ है। यहाँ भी 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' इत्यादि प्रश्नोत्तरोंद्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया है। उसीको 'यद्वाचानभ्युदितम्' इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय किया है। वह विदितसे अन्य है और अविदितसे भी ऊपर है' इस वाक्यद्वारा ब्रह्मवेत्ताओंके सम्प्रदायका निश्चय भी बतलाया गया है; तथा इस प्रकार उल्लेख किये हुए प्रकरणका 'अविज्ञातं विजानतां विजानतां विज्ञातमविजानताम्' विज्ञातमविजानताम्' इस वाक्यद्वारा

इति। तस्माद्युक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति बुद्धिं निराकर्तुम्। न हि वेदिता वेदितुर्वेदितुं शक्योऽग्निर्दग्धुरिव दग्धुमग्नेः। न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति यस्य वेद्यमन्यत्स्याद्ब्रह्म। 'नान्य-दतोऽस्ति विज्ञातृ' (बृ० उ० ३। ८। ११) इत्यन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते। तस्मात् सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति प्रतिपत्तिर्मिथ्यैव तस्माद्

उपसंहार करेंगे। अत: 'मैं अच्छी तरह जानता हूँ' ऐसी शिष्यकी बुद्धिका निराकरण करना उचित ही है।

जिस प्रकार जलानेवाले अग्निद्धारा स्वयं अग्नि नहीं जलाया जा सकता उसी प्रकार जाननेवालेके द्वारा स्वयं जाननेवाला नहीं जाना जा सकता। ब्रह्मका जाननेवाला कोई और है भी नहीं जिसका वह उससे भिन्न ब्रह्म जेय हो सके। 'इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं है' इस श्रुतिद्वारा भी ब्रह्मसे भिन्न ज्ञाताका प्रतिषेध किया गया है। अत: 'मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ' यह समझना मिथ्या ही है। इसलिये गुरुने 'यदि मन्यसे'

वाक्य-भाष्य

यदि मन्यसे सुवेद इति
शिष्यबुद्धिविचालना गृहीतस्थिरतायै। विदिताविदिताभ्यां निवर्त्यं बुद्धिं शिष्यस्य
स्वात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं
विद्धीति स्वाराज्येऽभिषिच्य
उपास्यप्रतिषेधेनाथास्य बुद्धिं
विचालयति।

'यदि मन्यसे सुवेद' इत्यादि वाक्यसे जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित करना है वह उसके ग्रहण किये हुए अर्थको स्थिर करनेके लिये ही है। शिष्यकी बुद्धिको ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंसे हटाकर 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि' (उसीको तू ब्रह्म जान) इस कथनसे अपने आत्म-स्वरूपमें स्थिर कर तथा उपास्यके प्रतिषेधद्वारा उसे स्वराज्यपर अभिषिक्त कर अब उसकी बुद्धिको विचलित करते हैं।

युक्तमेवाहाचार्यो यदीत्यादि। इत्यादि ठीक ही कहा है।

यदि मन्यसे सुवेदेति\* दहरमेवापि नूनम्। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमा स्यमेव ते मन्ये विदितम्॥१॥

यदि तू ऐसा मानता है कि 'मैं अच्छी तरह जानता हूँ' तो निश्चय ही तू ब्रह्मका थोड़ा-सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओंमें विदित है [वह भी अल्प ही है] अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है। [तब शिष्यने एकान्त देशमें विचार करनेके अनन्तर कहा—] 'मैं ब्रह्मको जान गया—ऐसा समझता हूँ ।। १॥

पद–भाष्य

यदि कदाचिद् मन्यसे सुवेदेति सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मोति। दुर्विज्ञेयमपि कदाचिद्यथाश्रुतं क्षीणदोषः सुमेधाः कश्चित्प्रति-पद्यते कश्चिन्नेति साशङ्कमाह यदीत्यादि। दृष्टं च 'य एषो-पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्म'

यदि कदाचित् तू ऐसा मानता हो कि मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ जिसके दोष क्षीण हो गये हैं ऐसा कोई बुद्धिमान् पुरुष कभी सुने हुएके अनुसार दुर्विज्ञेय विषयको भी समझ लेता है और कोई नहीं भी समझता— इस आशयसे ही [गुरुने] 'यदि मन्यसे' इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा है। ऐसा देखा भी गया है कि 'यह

वाक्य-भाष्य

यदि मन्यसे सुवेद अहं

यदि तू यह मानता है कि मैं ब्रह्मको ब्रह्मेति त्वं ततोऽल्पमेव ब्रह्मणो अच्छी तरह जानता हूँ तो तू निश्चय

<sup>\* &#</sup>x27;दभ्रमेव' ऐसा भी पाठ है।

पद–भाष्य

( छा० उ० ८। ७। ४ ) इत्युक्ते पण्डितोऽप्यसुरराड् विरोचनः स्वभावदोषवशादनुप-पद्यमानमपि विपरीतमर्थं शरीर-प्रतिपन्नः। मात्मेति। तथेन्द्रो देवराट् सकृद्द्विस्त्रिरुक्तं चाप्रति-स्वभावदोषक्षयमपेक्ष्य चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान्। लोकेऽपि एकस्माद् गुरोः शृण्वतां कश्चिद्यथावत्प्रति-पद्यते कश्चिद्यथावत् कश्चिद्विप-रीतं कश्चिन्न प्रतिपद्यते। किमु

६२

जो नेत्रोंके भीतर पुरुष दिखायी देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभयपद है और यही ब्रह्म है—ऐसा [ब्रह्माने] कहा' इस प्रकार ब्रह्माजीके कहनेपर प्रजापतिकी सन्तान और पण्डित होनेपर भी असुरराज विरोचनने अपने स्वभावके दोषसे, किसी प्रकार सिद्ध न होनेपर भी शरीर ही आत्मा है, ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया। तथा देवराज इन्द्रने भी एक, दो तथा तीन बार कहनेपर भी इसका भाव न समझकर अपने स्वभावका दोष क्षीण हो जानेके अनन्तर चौथी बार कहनेपर पहली ही बार कहे हुए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया। लोकमें भी एक ही गुरुसे श्रवण करनेवालोंमें कोई तो ठीक-ठीक समझ लेता है, कोई ठीक नहीं समझता है, कोई उलटा

वाक्य-भाष्य

इत्याचार्यः। सा पुन-विचालना किमर्थेत्युच्यते—पूर्व- इसपर कहते हैं कि [उनका यह कार्य] शिष्यद्वारा पहले ग्रहण किये हुए गृहीतवस्तुनि बुद्धः स्थिरतायै। अर्थमें बुद्धिकी स्थिरताके लिये है।

रूपं वेत्थ त्विमिति नूनं निश्चितं | ही ब्रह्मके रूपको बहुत कम जानता है—ऐसा आचार्य समझते हैं। परन्तु आचार्य जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित करते हैं वह किसलिये है—

वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतत्त्वम् ?
अत्र हि विप्रतिपन्नाः सदसद्वादिनस्तार्किकाः सर्वे तस्माद्विदितं
ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमिप विषमप्रतिपत्तित्वाद् यदि मन्यसे
इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेव
आचार्यस्य। दहरम् अल्पमेवापि
नूनं त्वं वेत्थ जानीषे ब्रह्मणो
रूपम्।

किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महान्त्यर्भकाणि च, येनाह दहरमेवेत्यादि?

देवेष्वपि सुवेदाहमिति मन्यते यः सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दहरमेव वेत्ति नूनम्। कस्मात्?

अविषयत्वात्कस्यचिद्ब्रह्मणः ।

समझ बैठता है और कोई समझता ही नहीं। फिर यदि अतीन्द्रिय आत्मतत्त्वको न समझ सकें तो इसमें कहना ही क्या है? इसके सम्बन्धमें तो समस्त सद्घादी और असद्घादी तार्किक भी उलटा ही समझे हुए हैं। अतः 'ब्रह्मको जान लिया' यह कथन सुनिश्चित होनेपर भी विषम प्रतिपत्ति (ज्ञान) होनेके कारण आचार्यका 'यदि मन्यसे सुवेद' इत्यादि शंकायुक्त कथन उचित ही है। [अतः आचार्य कहते हैं यदि तू 'ब्रह्मको मैंने जान लिया है' ऐसा मानता है तो] निश्चय ही तू ब्रह्मके अल्प रूपको ही जानता है।

पूर्व०—क्या ब्रह्मके बड़े और छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि गुरु 'तू ब्रह्मके अल्प रूपको ही जानता है' ऐसा कह रहे हैं।

वाक्य-भाष्य

[इसी उद्देश्यको लेकर आचार्य कहते हैं—] देवताओं में भी जो कोई यह मानता है कि मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ वह भी निश्चय ही उस ब्रह्मके रूपको बहुत कम जानता है। क्यों ? क्यों कि ब्रह्म किसीका भी विषय नहीं है।

बाढम् ; अनेकानि हि नामरूपोपाधिकृतानि ब्रह्मण औपाधिकभेद-ब्रह्मणो रूपाणि, न निरूपणम् स्वतः। स्वतस्तु 'अशब्दमस्पर्शमरूपव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्' (क० उ० नृसिंहोत्तर० १।३।१५, मुक्तिक० २। ७२) इति शब्दा-दिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते।

ननु येनैव धर्मेण यद्रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपमिति ब्रह्मणोऽपि येन विशेषेण निरूपणं तदेव तस्य स्वरूपं स्यात्। अत उच्यते—चैतन्यम् सर्वेषां पृथिव्यादीनामन्यतमस्य विपरिणतानां वा धर्मो न भवति, तथा श्रोत्रादीनामन्तःकरणस्य च धर्मो न भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन। तथा चोक्तम्।

*सिद्धान्ती—*हाँ, नाम–रूपात्मक उपाधिके किये हुए तो ब्रह्मके अनेक रूप हैं, किन्तु स्वतः नहीं हैं। स्वत: तो 'जो अशब्द, अस्पर्श, रूपरहित, अव्यय, रसहीन, नित्य और गन्धहीन है' इस श्रुतिके अनुसार शब्दादिके सहित उसके सभी रूपोंका प्रतिषेध किया जाता है।

*पूर्व०—*जिस धर्मके द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है वही उसका रूप हुआ करता है; अत: ब्रह्मका भी जिस विशेषणसे निरूपण होता है वही उसका स्वरूप होना चाहिये। अत: कहते हैं—चैतन्य पृथिवी आदिका अथवा परिणामको प्राप्त हुए अन्य समस्त पदार्थोंमेंसे किसीका धर्म नहीं है और न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा अन्त:करणका ही धर्म है, अतएव वह ब्रह्मका रूप है, इसीलिये

वाक्य-भाष्य

अथवाल्पमेवास्याध्यात्मिकं मनुष्येषु देवेषु च आधिदैविक-ब्रह्मणो तदिति यद्रूपं र्मीमांसायाः। यस्माद्दहरमेव सु-विदितं ब्रह्मणो रूपमन्यदेव तिद्विदि- जाना हुआ रूप तो अल्प ही है।

अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध लगाना चाहिये कि इस ब्रह्मका जो मनुष्योंमें आध्यात्मिक और देवताओंमें आधिदैविक रूप है वह बहुत तुच्छ हो है। 'अथ नु' ऐसा कहकर ब्रह्मके सम्बन्धः । अथ न्विति हेतु- विचारमें हेतु प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि 'ब्रह्म विदितसे पृथक् ही है'—ऐसा कहे जानेके कारण ब्रह्मका अच्छी प्रकार

'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृ० उ० ३। ९। २८) 'विज्ञानघन एव' (बृ० उ० २। ४। १२) 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० उ० २। १। १) 'प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐ० उ० ५। ३) इति च ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु।

सत्यमेवम्; तथापि तदन्तःकरणदेहेन्द्रियोपाधिद्वारेणैव
विज्ञानादिशब्दैर्निर्दिश्यते, तदनुकारित्वाद् देहादिवृद्धिसङ्कोचोच्छेदादिषु नाशेषु च, न स्वतः।
स्वतस्तु 'अविज्ञातं विजानतां
विज्ञातमविजानताम्' (के० उ०
२। ३) इति स्थितं भविष्यति।

ब्रह्मका चैतन्यरूपसे निरूपण किया जाता है। ऐसा ही कहा भी है—'ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप है' 'वह विज्ञानघन ही है' 'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तस्वरूप है' 'प्रज्ञान ब्रह्म है' इस प्रकार श्रुतियोंमें भी ब्रह्मके रूपका निरूपण किया गया है।

सिद्धान्ती—यह ठीक है, तथापि वह अन्तःकरण, शरीर और इन्द्रियरूप उपाधिके द्वारा ही विज्ञानादि शब्दोंसे निरूपण किया जाता है, क्योंकि देहादिके वृद्धि, संकोच, उच्छेद और नाश आदिमें वह उनका अनुकरण करनेवाला है; परन्तु स्वतः वैसा नहीं है। स्वतः तो वह 'जाननेवालोंके लिये अज्ञात है' इस प्रकार निश्चय किया जायगा।

वाक्य-भाष्य

तादित्युक्तत्वात्। सुवेदेति च मन्यसेऽतोऽल्पमेव वेत्थ त्वं ब्रह्मणो
रूपं यस्मादथ नु तस्मान्मीमांस्यम्
एवाद्यापि ते तव ब्रह्म विचार्यमेव
यावद्विदिताविदितप्रतिषेधागमार्थानुभव इत्यर्थः।

और तू यह मानता ही है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिये तू ब्रह्मके अल्प स्वरूपको ही जानता है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये जबतक तुझे विदित और अविदितका प्रतिषेध करनेवाले शास्त्रवचनका अनुभव न हो तबतक तो अब भी मैं तेरे लिये ब्रह्मको मीमांसा यानी विचारके योग्य ही समझता हूँ; यह इसका तात्पर्य है।

यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण सम्बन्धः । केवलमध्यात्मो-न पाधिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो रूपं त्वमल्पं वेत्थः; यदप्यधि-दैवतोपाधिपरिच्छिनस्यास्य ब्रह्मणो रूपं देवेषु वेत्थ त्वम् तदिप नूनं दहरमेव वेत्थ इति मन्येऽहम्। यदध्यात्मं देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन-निवर्तते। त्वाद्दहरत्वान यत्तु विध्वस्तसर्वोपाधिविशेषं शान्तम् अनन्तमेकमद्वैतं भूमाख्यं नित्यं ब्रह्म, न तत्सुवेद्यमित्यभिप्रायः।

'यदस्य' इस पदसमूहका पूर्ववर्ती 'ब्रह्मणो रूपम्' के साथ सम्बन्ध है। तू केवल आध्यात्मिक उपाधिसे परिच्छिन हुए इस ब्रह्मके ही अल्प रूपको नहीं जानता बल्कि अधिदैवत उपाधिसे परिच्छिन हुए इस ब्रह्मके भी जिस रूपको तू देवताओंमें जानता है वह भी निश्चय तू इसके अल्प रूपको ही जानता है-ऐसा मैं मानता हूँ। इसका जो अध्यात्मरूप है और जो देवताओंमें है वह भी उपाधिपरिच्छिन्न होनेके कारण दहरत्व (अल्पत्व)-से दूर नहीं है। किन्तु जो सम्पूर्ण उपाधि और विशेषणोंसे रहित शान्त अनन्त एक अद्वितीय भूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है वह सुगमतासे जाननेयोग्य नहीं है-यह इसका अभिप्राय है।

वाक्य-भाष्य

मन्ये विदितमिति शिष्यस्य मीमांसानन्तरोक्तिः प्रत्ययत्रय-सङ्गतेः। सम्यग्वस्तुनिश्चयाय विचालितः शिष्य आचार्येण मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते

'मन्ये विदितम्' यह शिष्यकी मीमांसा (विचार) करनेके अनन्तरकी उक्ति है—क्योंकि ऐसा माननेपर ही तीन प्रकारकी प्रतीतियोंकी संगति होती है। सम्यक् वस्तुके निश्चयके लिये विचलित किये हुए शिष्यसे जब आचार्यने कहा कि 'तुम्हारे लिये अभी ब्रह्म विचारणीय ही है' तब शिष्यने

पद-भाष्य

यत एवम् अथ नु तस्मात्
मन्ये अद्यापि मीमांस्यं विचार्यमेव
ते तव ब्रह्म। एवमाचार्योक्तः
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समाहितः सन्, यथोक्तमाचार्येण
आगममर्थतो विचार्य, तर्कतश्च
निर्धार्य, स्वानुभवं कृत्वा,
आचार्यसकाशमुपगम्य उवाच—
मन्येऽहमथेदानीं विदितं
ब्रह्मेति॥१॥

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अभी तो मैं तेरे लिये ब्रह्मको विचारणीय ही समझता हूँ। आचार्यके ऐसा कहनेपर शिष्यने एकान्तमें बैठकर समाहित हो आचार्यके बतलाये हुए आगमको अर्थसहित विचारकर और तर्कद्वारा निश्चयकर आत्मानुभव करनेके अनन्तर आचार्यके समीप आकर कहा—मैं ऐसा मानता हूँ कि अब मुझे ब्रह्म विदित हो गया है॥ १॥

वाक्य-भाष्य

समाहितो भूत्वा विचार्य यथोक्तं सुपरिनिश्चितः सन्नाहागमाचार्या-त्मानुभवप्रत्ययत्रयस्यैकविषयत्वेन सङ्गत्यर्थम्। एवं हि सुपरि-निष्ठिता विद्या सफला स्यान्न अनिश्चितेति न्यायः प्रदर्शितो भवतिः; मन्ये विदितमिति परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञानप्रतिज्ञा-हेतूक्तेः॥१॥ एकान्त देशमें समाहित चित्तसे पूर्वोक्त प्रकारसे ब्रह्मको विचारनेके अनन्तर भलीभाँति निश्चय करके शास्त्र, आचार्य और अपना अनुभव—इन तीनों प्रतीतियोंको एक ही विषयमें संगति करनेके लिये कहा [मैं ब्रह्मको ज्ञात हुआ ही मानता हूँ]। इससे यह न्याय दिखलाया गया है कि इस प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही सफल होता है— अनिश्चित नहीं, क्योंकि 'मन्ये विदितम्' इस उक्तिसे परिनिष्ठित— निश्चित विज्ञानकी प्रतिज्ञाके हेतुका ही प्रतिपादन किया गया है॥१॥

कथिमिति, शृणु— कैसे विदित हुआ है सो सुनिये— अनुभूतिका उल्लेख

## नाहं \* मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥२॥

मैं न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्मको अच्छी तरह जान गया और न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता। इसिलये मैं उसे जानता हूँ [और नहीं भी जानता]। हम शिष्योंमेंसे जो उसे 'न तो नहीं जानता हूँ और जानता ही हूँ' इस प्रकार जानता है वही जानता है॥२॥

पद-भाष्य

न अहं मन्ये सुवेदेति, नैवाहं

मन्ये सुवेद ब्रह्मोति। नैव तर्हि

विदितं त्वया ब्रह्मोत्युक्ते आह—

नो न वेदेति वेद च। वेद

चेति च शब्दान्न वेद च।

ननु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये

में अच्छी तरह जानता हूँ— ऐसा नहीं मानता अर्थात् ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ—ऐसा भी मैं निश्चयपूर्वक नहीं मानता। 'तब तो तुझे ब्रह्म विदित ही नहीं हुआ'— ऐसा कहनेपर शिष्य कहता है—'मैं नहीं जानता, सो भी बात नहीं है, जानता भी हूँ।' मूलके 'वेद च' इस पदसमूहके 'च' शब्दसे 'नहीं भी जानता' ऐसा अर्थ लेना चाहिये। गुरु—'मैं ब्रह्मको अच्छी तरह

वाक्य-भाष्य

परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं
प्रतिजानीत आचार्यात्मनिश्चययोः
तुल्यतायै यस्माब्द्वेतुमाह नाह
मन्ये सुवेद इति।

आचार्यका और अपना निश्चय समान ही है—यह दिखलानेके लिये शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित किये हुए सफल विज्ञानकी प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि 'नाह मन्ये सुवेद'—ऐसा कहकर वह उसका हेतु बतलाता है।

<sup>\*</sup> यहाँ 'नाह' ऐसा भी पाठ है, वाक्य-भाष्य इसी पाठके अनुसार है।

सुवेदेति, नो न वेदेति, वेद च इति। यदि न मन्यसे सुवेदेति, कथं मन्यसे वेद चेति। मन्यसे वेदैवेति, कथं न मन्यसे सुवेदेति। एकं वस्तु येन ज्ञायते, तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत इति विप्रतिषिद्धं संशयविपर्ययौ वर्जियत्वा। न च ब्रह्म संशयित-विपरीतत्वेन वेति ज्ञेयं नियन्तुं शक्यम्। संशय-

जानता हूँ—ऐसा नहीं मानता' तथा 'मैं नहीं जानता—सो भी बात नहीं है बल्कि जानता ही हूँ' ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है। यदि तू यह नहीं मानता कि 'उसे अच्छी तरह जानता हूँ 'तो ऐसा कैसे समझता है कि 'उसे जानता भी हूँ ' और यदि तू मानता है कि 'मैं जानता ही हूँ' तो ऐसा क्यों नहीं मानता कि 'उसे अच्छी तरह जानता हूँ '। संशययुक्त और विपरीत ज्ञानको छोड़कर एक वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नहीं जानी जाती—ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। और ऐसा भी कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे ही जाननेयोग्य है, क्योंकि संशय

वाक्य-भाष्य

अहेत्यवधारणार्थी निपातो नैव मन्य इत्येतत्। याव-दपिरिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्सुवेद सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति विपरीतो मम निश्चय आसीत्। स उपजगाम भवद्भिर्विचालितस्य;

'अह' यह निश्चयार्थक निपात है। इसका यह तात्पर्य है कि मैं [ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ] ऐसा मानता ही नहीं। जबतक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तबतक ही मुझे 'मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ'— ऐसा विपरीत निश्चय था। आपके द्वारा [उस निश्चयसे] विचलित किये जानेपर अब मेरा वह निश्चय दूर हो गया,

विपर्ययौ हि सर्वत्रानर्थकरत्वेनैव प्रसिद्धौ।

एवमाचार्येण विचाल्यमानोऽपि शिष्यो न विचचाल,
'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादिध इत्याचार्योक्तागमसम्प्रदायबलात् उपपत्त्यनुभवबलाच्च; जगर्ज च ब्रह्मविद्यायां
दृढनिश्चयतां दर्शयन्नात्मनः।
कथमित्युच्यते—यो यः कश्चिद्
नः अस्माकं सब्बह्मचारिणां मध्ये

और विपर्यय तो सर्वत्र अनर्थकारी-रूपसे ही प्रसिद्ध हैं।

आचार्यद्वारा इस प्रकार विचलित किये जानेपर भी 'वह विदितसे अन्य ही है और अविदितसे भी ऊपर है' इस आचार्यके कहे हुए शास्त्रसम्प्रदायके बलसे तथा उपपत्ति और अपने अनुभवके बलसे शिष्य विचलित न हुआ; बल्कि वह ब्रह्मविद्यामें अपनी दृढ़निश्चयता दिखलाते हुए गर्जने लगा। किस प्रकार गर्जने लगा, सो बतलाते हैं—ब्रह्मचारियोंके सहित 'हम शिष्योंमें

वाक्य-भाष्य

यथोक्तार्थमीमांसाफलभूतात् स्वात्मब्रह्मत्वनिश्चयरूपात्सम्यक्-प्रत्ययाद्विरुद्धत्वात्। अतो नाह मन्ये सुवेदेति।

मन्य सुवदात।

यस्माच्चैतन्नैव न वेद नो न

वेदेति मन्य इत्यनुवर्तते; अविदितब्रह्मप्रतिषेधात्। कथं तर्हि मन्यसे

इत्युक्त आह—वेद च।च शब्दाद्वेद

च न वेद चेत्यभिप्रायः।

क्योंकि वह पूर्वोक्त अर्थकी मीमांसा (विचार)-के फलस्वरूप अपने आत्माके ब्रह्मत्विनिश्चयरूप सम्यक् प्रत्ययके विरुद्ध है। अतः 'मैं अच्छी तरह जानता हूँ' ऐसा तो मानता ही नहीं।

तथा, उस ब्रह्मको मैं नहीं जानता— ऐसा भी नहीं मानता क्योंकि अविदित ब्रह्मका प्रतिषेध किया गया है। यहाँ 'नो न वेदेति' इस वाक्यके आगे 'मन्ये' इस क्रियापदकी अनुवृत्ति होती है। फिर यह पूछनेपर कि 'तुम किस प्रकार मानते हो?' शिष्य बोला—'वेद च'। यहाँ 'च' शब्दसे 'वेद च न वेद च' अर्थात् जानता भी हूँ और नहीं भी जानता—

तन्मदुक्तं वचनं तत्त्वतो वेद, स तद्ब्रह्म वेद।

किं पुनस्तद्वचनमित्यत आह नो न वेदेति वेद च इति। यदेव 'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' इत्युक्तम्, तदेव वस्तु अनुमानानुभवाभ्यां संयोज्य वाक्यान्तरेण नो न वेद च इत्यवोचत् आचार्यबुद्धिसंवादार्थं मन्दबुद्धि-

जो-जो मेरे कहे हुए उस वचनको तत्त्वतः जानता है—वही उस ब्रह्मको जानता है।

अच्छा तो वह वचन है क्या? ऐसा प्रश्न करनेपर [शिष्य] कहता है---'मैं नहीं जानता—ऐसा भी नहीं है, जानता भी हूँ।' जो बात [आचार्यने] 'वह विदितसे अन्य ही है और अविदितसे भी ऊपर है' इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तुको अपने अनुमान और अनुभवसे मिलाकर निश्चित करके आचार्यकी बुद्धिको सम्यक् प्रकारसे बतलाने और मन्दबुद्धियोंकी बुद्धिकी पहुँचसे बचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे

वाक्य-भाष्य

विदिताविदिताभ्यामन्यत्वाद्-विदितं ब्रह्मण: तस्मान्मया ब्रह्मेति मन्य इति वाक्यार्थः।

अथवा वेद चेति नित्य-विज्ञानब्रह्मस्वरूपतया नो न वेद वेदैव चाहं स्वरूपविक्रियाभावात्। विशेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न कोई विकार नहीं है। तथा विशेष

ऐसा अभिप्राय है। क्योंकि ब्रह्म विदित और अविदित—दोनोंसे ही भिन्न है। अत: ब्रह्म मुझे विदित है—' यह मानता हूँ'—यही इस वाक्यका अर्थ है।

अथवा 'वेद च' इसका यह अभिप्राय है कि मैं नित्यविज्ञान-ब्रह्मस्वरूप होनेके कारण 'नहीं जानता'—ऐसी बात नहीं है बल्कि जानता ही हूँ , क्योंकि अपने स्वरूपमें स्वत इति परमार्थतो न च हुआ ही है स्वरूपसे नहीं है— इसिलये परमार्थतः नहीं भी जानता।

पद-भाष्य

ग्रहणव्यपोहार्थं च। तथा च गर्जितमुपपन्नं भवति 'यो नस्तद्वेद तद्वेद' इति॥ २॥

शिष्याचार्यसंवादात्प्रतिनिवृत्त्य स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्तसंवाद-निर्वृत्तमर्थमेव बोधयति—यस्या-मतमित्यादिना— 'मैं नहीं जानता—ऐसा भी नहीं है जानता भी हूँ' ऐसा कहा है। ऐसा होनेपर ही 'हममेंसे जो इस [वाक्यके मर्म]-को जानता है वही जानता है' यह गर्जना उचित हो सकती है॥ २॥

अब शिष्य और आचार्यके संवादसे निवृत्त होकर श्रुति समस्त संवादसे सम्पन्न होनेवाले अर्थको ही 'यस्यामतम्' इत्यादि अपने ही रूपसे बतलाती है—

वाक्य-भाष्य

यो नस्तद्वेद तद्वेदेति पक्षान्तरनिरासार्थमाम्नाय उक्तार्थानुवादात्। यो नोऽस्माकं मध्ये स
एव तद्ब्रह्म वेद नान्यः। उपास्यब्रह्मवित्त्वादतोऽन्यस्य यथाहं
वेदेति। वेद चेति पक्षान्तरे ब्रह्मवित्त्वं निरस्यते। कुतोऽयमर्थीऽवसीयत इत्युच्यते। उक्तानुवादादुक्तं ह्यनुवदित नो न वेदेति
वेद चेति॥ २॥

'यो नस्तद्वेद तद्वेद' यह आगम उपर्युक्त अर्थका अनुवाद होनेके कारण इससे अन्य पक्षोंका निषेध करनेके लिये है। हममेंसे जो उस ब्रह्मको इस प्रकार विदित-अविदितसे भिन्न जानता है वही जानता है, और कोई नहीं; क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जाननेवाला तो उपास्य अर्थात् कार्य ब्रह्मको ही जाननेवाला है।'वेद च'इस पदसे अन्य पक्षवालेमें ब्रह्मवित्त्वका निरास किया जाता है। किस कारण यह निष्कर्ष निकाला जाता है ? सो बतलाते हैं। ऊपर कहे हुए अर्थका अनुवाद करनेके कारण; क्योंकि यहाँ 'नो न वेदेति वेद च ' इस वाक्यसे पूर्वोक्तका ही अनुवाद करते हैं॥ २॥

### ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है

## यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्॥३॥

ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसीको ज्ञात है और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता; क्योंकि वह जाननेवालोंका बिना जाना हुआ है और न जाननेवालोंका जाना हुआ है [क्योंकि अन्य वस्तुओंके समान दृश्य न होनेसे वह विषयरूपसे नहीं जाना जा सकता]॥३॥

### पद-भाष्य

यस्य ब्रह्मविदः अमतम्
अविज्ञातम् अविदितं ब्रह्मेति
मतम् अभिप्रायः निश्चयः, तस्य
मतं ज्ञातं सम्यग्ब्रह्मोत्यभिप्रायः।
यस्य पुनः मतं ज्ञातं विदितं
मया ब्रह्मेति निश्चयः, न वेदैव
सः—न ब्रह्म विजानाति सः।

जिस ब्रह्मवेत्ताका ऐसा मत— अभिप्राय अर्थात् निश्चय है कि ब्रह्म अमत—अविज्ञात यानी अविदित है उसे ब्रह्म ठीक-ठीक मत अर्थात् ज्ञात हो गया है—ऐसा इसका तात्पर्य है। और जिसे 'मुझे ब्रह्म मत—ज्ञात अर्थात् विदित हो गया है'—ऐसा निश्चय है वह जानता ही नहीं— उसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं है।

### वाक्य-भाष्य

यस्यामतम् इति श्रौतम्
आख्यायिकार्थोपसंहारार्थम् ।
शिष्याचार्योक्तिप्रत्युक्तिलक्षणया
अनुभवयुक्तिप्रधानया आख्यायिकया
योऽर्थः सिद्धः स श्रौतेन
वचनेनागमप्रधानेन निगमनस्थानीयेन संक्षेपत उच्यते। यदुक्तं

'यस्यामतम्' इत्यादि श्रुति-वचन इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेके लिये है। शिष्य और आचार्यकी उक्ति-प्रत्युक्ति ही जिसका लक्षण है ऐसी इस अनुभव और युक्तिप्रधान आख्यायिकासे जो अर्थ सिद्ध हुआ है वह सबका उपसंहार करनेवाले इस शास्त्रप्रधान श्रौतवचनसे संक्षेपमें कहा

विद्वद्विदुषोर्यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति—अविज्ञातं विजानता-मिति, अविज्ञातम् अमतम् अविदितमेव ब्रह्म विजानतां सम्यग्विदितवतामित्येतत्। विज्ञातं विदितं ब्रह्म अविजानताम्, अब 'अविज्ञातं विजानताम्' ऐसा कहकर विद्वान् और अविद्वान्के उपर्युक्त पक्षोंका अवधारण (निश्चय) करते हैं—जाननेवालों अर्थात् भली प्रकार समझनेवालोंको वह ब्रह्म अविज्ञात—अमत यानी अविदित (अज्ञेय) ही है; तात्पर्य

वाक्य-भाष्य

विदितादन्यद्वागादीनामगोचर-

त्वात् मीमांसितं चानुभवोप-

पत्तिभ्यां ब्रह्म तत्त्रथैव ज्ञातव्यम्। कस्मात्? यस्यामतं यस्य विविदिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साधकस्य अमतमविज्ञातमविदितं ब्रह्म इत्यात्मतत्त्वनिश्चयफलावसानाव-विविदिषा बोधतया निवृत्ता इत्यभिप्रायः; तस्य मतं ज्ञातं तेन विदितं ब्रह्म। येनाविषयत्वेन आत्मत्वेन प्रतिबुद्धिमत्यर्थः। स सम्यग्दर्शी यस्य विज्ञानानन्तर-मेव ब्रह्मात्मभावस्यावसितत्वात् कार्याभावो विपर्ययेण सर्वत: मिथ्याज्ञानो भवति कथम्? मतं विदितं ज्ञातं मया ब्रह्मेति यस्य जाता है! जिसे वागादि इन्द्रियोंका अविषय होनेके कारण जाने हुए पदार्थोंसे भिन्न बतलाया था तथा अनुभव और उपपत्तिसे भी जिसकी मीमांसा की थी उस ब्रह्मको वैसा ही जानना चाहिये।

किस कारणसे? [सो बतलाते हैं—] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्रवृत्त हुए जिस साधकको ब्रह्म अविज्ञात— अविदित है अर्थात् आत्मतत्त्व— निश्चयरूप फलमें पर्यवसित होनेवाले ज्ञानरूपसे जिसकी जिज्ञासा निवृत्त हो गयी है उसीको वह विदित—ज्ञात है। तात्पर्य यह कि जिसने ब्रह्मको अविषयरूपसे आत्मभावसे जाना है उसीने उसे जाना है। जिसे विज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर ही सब ओर ब्रह्मात्म— भावकी प्राप्ति हो जानेके कारण कर्तव्यका अभाव हो जाता है वही सम्यग्दर्शी है। इससे विपरीत समझने— वाला मिथ्या ज्ञानी होता है। कैसे? पद–भाष्य

असम्यग्दर्शिनाम्, इन्द्रिय-मनोबुद्धिष्वेवात्मदर्शिनामित्यर्थः; न त्वत्यन्तमेवाव्युत्पन्नबुद्धी-नाम्। न हि तेषां विज्ञातम् अस्माभिर्ब्बहोति मतिर्भवति।

यह है कि इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदिमें आत्मभाव करनेवाले असम्यग्दर्शी अज्ञानियोंके लिये ब्रह्म विज्ञात यानी विदित (ज्ञेय) ही है। हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अव्युत्पन्न (अकुशल) है उनके लिये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो 'हमने ब्रह्मको जान लिया है' ऐसी

वाक्य-- भाष्य

विज्ञानं स मिथ्यादर्शी विपरीत-

विज्ञानो विदितादन्यत्वाद्ब्रह्मणो

न वेद स न विजानाति।

ततश्च सिद्धमवैदिकस्य विज्ञा-नस्य मिथ्यात्वम्, अब्रह्मविषय-तया निन्दितत्वात्तथा कपिल-कणभुगादिसमयस्यापि विदित-ब्रह्मविषयत्वादनवस्थिततर्कजन्य-त्वाद्विविदिषानिवृत्तेश्च मिथ्या-त्विमिति। स्मृतेश्च 'या वेद-बाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः। सर्वास्ता निष्फलाः [सो कहते हैं—] जिसका ऐसा विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित— ज्ञात अर्थात् मालूम है वह विपरीत विज्ञानवान् मिथ्यादर्शी है, क्योंकि ब्रह्म विदितसे भिन्न है; इसलिये वह ब्रह्मको नहीं जानता—नहीं समझता।

इन कारणोंसे अवैदिक विज्ञानका मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, क्योंकि वह ब्रह्मविषयक न होनेसे निन्दित है। यही नहीं, किपल और कणाद आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातब्रह्मविषयक, अनवस्थिततर्कजनित और जिज्ञासाकी निवृत्ति न करनेवाले होनेसे मिथ्या ही हैं। 'जो वेदबाह्य स्मृतियाँ हैं तथा और भी जो कोई कुविचार हैं वे सभी निष्फल कहे गये हैं

<sup>\*</sup> इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि 'जिन्हें ब्रह्मके स्वरूपका यथार्थ बोध हो गया है वे तो उसे मन-बुद्धि आदिसे अग्राह्म होनेके कारण अज्ञात यानी अज्ञेय ही मानते हैं। और जो अज्ञानी हैं वे मन-बुद्धि आदिको ही आत्मा समझनेके कारण ब्रह्मका उनके साथ अभेद समझकर यह मानने लगते हैं कि हमने उसे जान लिया है।'

इन्द्रियमनोबुद्ध्युपाधिष्वात्मदर्शिनां तु ब्रह्मोपाधिविवेकानुपलम्भात्, बुद्ध्याद्युपाधेश्च विज्ञातत्वाद् विदितं ब्रह्मेत्युपपद्यते भ्रान्तिरित्यतोऽसम्यग्- बुद्धि ही नहीं होती। किन्तु जो लोग इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि उपाधियोंमें आत्मभाव करनेवाले हैं उन्हें तो, ब्रह्म और उपाधिके पार्थक्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 'ब्रह्म विदित है' ऐसी भ्रान्ति होनी

वाक्य-भाष्य

प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः' (मनु० १२। ९५) इति विपरीतमिथ्याज्ञानयोर्नष्टत्वादिति।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतामिति पूर्वहेतूक्तिरनुवादस्यानर्थक्यात्। अनुवादमात्रेऽनर्थकं वचनमिति पूर्वोक्तयोर्यस्यामतमित्यादिना ज्ञानाज्ञानयोर्हेत्वर्थत्वेनेदमुच्यते।

अविज्ञातमविदितमात्मत्वेन
अविषयतया ब्रह्म विजानतां यस्मात्
तस्मात्तदेव ज्ञानम्। यत्तेषां विज्ञातं
विदितं व्यक्तमेव बुद्ध्यादिविषयं
ब्रह्माविजानतां विदिताविदितव्यावृत्तमात्मभूतं नित्यविज्ञानस्वरूपमात्मस्थमविक्रियममृतमजर-

और सब-के-सब अज्ञाननिष्ठ ही माने गये हैं' इस स्मृतिवाक्यसे भी विपरीत ज्ञान और मिथ्याज्ञानको नष्ट बतलाया गया है।

'अविज्ञातं विजानतां विज्ञात-मविजानताम्' यह मन्त्रके पूर्वार्धमें कहे हुए अर्थका हेतु-कथन है, क्योंकि उसीका अनुवाद करना तो व्यर्थ होगा। अनुवादमात्रके लिये कोई बात कहना कुछ अर्थ नहीं रखता, इसलिये 'यस्यामतम्' इत्यादि पूर्व पदसे कहे हुए ज्ञान और अज्ञानके हेतुरूपसे ही यह कहा गया है।

क्योंकि विज्ञानियोंको ब्रह्म आत्मस्वरूप होनेके कारण इन्द्रियोंका विषय न होनेसे अविज्ञात—अविदित है, इसलिये वही ज्ञान है। और जो अज्ञानी हैं, जो ऐसा नहीं जानते कि ज्ञात और अज्ञात पदार्थोंसे रहित अपना आत्मा, नित्यविज्ञानस्वरूप, आत्मस्थ, अविक्रिय, अमृत, अजर,

दर्शनं पूर्वपक्षत्वेनोपन्यस्यते— विज्ञातमविजानतामिति। अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्धोऽविज्ञात-मत्यादिः॥ ३॥

उचित ही है। अत: यहाँ 'विज्ञातमविजानताम्' इस वाक्यद्वारा असम्यग्दर्शनका पूर्वपक्षरूपसे उल्लेख किया गया है। अथवा 'अविज्ञातं विजानताम्' इत्यादि जो मन्त्रका उत्तरार्ध है वह \* हेतु-अर्थमें है॥ ३॥

पद-भाष्य

'अविज्ञातं विजानताम्' इत्यवधृतम्। यदि ब्रह्मात्यन्तम् एवाविज्ञातम्, लौकिकानां ब्रह्मविदां चाविशेषः प्राप्तः।

'ब्रह्म जाननेवालोंको अविज्ञात है' ऐसा निश्चय हुआ। इस प्रकार यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही है तो लौकिक पुरुष और ब्रह्म-वेत्ताओंमें कोई भेद नहीं रह जाता;

वाक्य-भाष्य

मभयमनन्यत्वादिवषयमित्येवम्
अविजानतां बुद्ध्यादिविषयात्मतयैव नित्यं विज्ञातं ब्रह्म।
तस्माद्विदिताविदितव्यक्ताव्यक्तधर्माध्यारोपेण कार्यकारणभावेन
स्वविकल्पमयथार्थविषयत्वात्।
शुक्तिकादौ रजताद्यध्यारोपणज्ञानविन्मथ्याज्ञानं तेषाम्॥३॥

अभय और अनन्यरूप होनेके कारण ब्रह्म किसी इन्द्रियका विषय नहीं है— उन्हींको ब्रह्म विज्ञात—विदित—व्यक्त अर्थात् बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही प्रतीत होता है, उन्हें सर्वदा बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही प्रतीत होता है, उन्हें सर्वदा बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही ब्रह्मका ज्ञान है। अतः विदित—अविदित अथवा व्यक्त—अव्यक्त आदि धर्मोंके आरोपसे [उनका जाना हुआ ब्रह्म] कार्य-कारणभाव रहनेसे सविकल्प ही है; क्योंकि वह अयथार्थविषयक है। उनका वह ज्ञान शुक्ति आदिमें आरोपित रजत आदि ज्ञानोंके समान मिथ्या ही है॥३॥

<sup>\*</sup> हेतु यों समझना चाहिये--- ब्रह्म अज्ञानियोंको इसलिये ज्ञात है, क्योंकि विज्ञानियोंको वह अज्ञात है।

'अविज्ञातं विजानताम्' इति च | इसके सिवा 'जाननेवालोंको अविज्ञात परस्परविरुद्धम्। कथं तु तद्ब्रह्म | सम्यग्विदितं भवतीत्येवमर्थमाह — बतलानेके लिये कहते हैं —

है' यह कथन परस्पर विरुद्ध भी है। फिर वह ब्रह्म सम्यक् प्रकारसे कैसे जाना जाता है-यही बात

विज्ञानावभासोंमें ब्रह्मकी अनुभूति

# प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम्॥४॥

जो प्रत्येक बोध (बौद्ध प्रतीति)-में प्रत्यगात्मरूपसे जाना गया है वही ब्रह्म है—यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है। अमृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता है, विद्यासे तो अज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका सामर्थ्य मिलता है॥ ४॥

पद-भाष्य

प्रतिबोधविदितं बोधं बोधं प्रति विदितम्। बोधशब्देन बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते। सर्वे प्रत्यया विषयीभवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान्प्रति बुध्यते। सर्वप्रत्यय-

'प्रतिबोधविदितम्' यानी जो बोध-बोधके प्रति विदित होता है। यहाँ 'बोध' शब्दसे बुद्धिसे होनेवाली प्रतीतियों (ज्ञानों)-का कथन हुआ है। अत: समस्त प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती हैं वह आत्मा समस्त बोधोंके समय जाना जाता है। सम्पूर्ण प्रतीतियों-

वाक्य-भाष्य

वीप्सा बोधद्वारत्वात्। बोधं प्रति-

प्रतिबोधविदितं मतम् इति 'प्रतिबोधविदितम्' यह प्रत्ययानामात्माव- द्विरुक्ति है, क्योंकि प्रतीतियाँ ही आत्मज्ञानकी द्वार हैं। 'बोधं प्रति

दर्शी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः प्रत्ययैरेव प्रत्ययेष्वविशिष्टतया लक्ष्यते; नान्यदद्वारमन्तरात्मनो विज्ञानाय।

अतः प्रत्ययप्रत्यगात्मतया
प्रत्ययसाक्षितया विदितं ब्रह्म यदा,
ब्रह्मणोऽभेद- तदा तन्मतं तत्
प्रतिपादनम् सम्यग्दर्शनमित्यर्थः
सर्वप्रत्ययदर्शित्वे चोपजननापायवर्जितदृक्सवरूपता नित्यत्वं
विशुद्धस्वरूपत्वमात्मत्वं निर्विशेषतैकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं

का साक्षी और चिच्छिक्तिस्वरूपमात्र होनेके कारण वह प्रतीतियोंद्वारा सामान्यरूपसे प्रतीतियोंमें ही लिक्षित होता है। उस अन्तरात्माका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कोई और मार्ग नहीं है।)

अतः जिस समय ब्रह्मको प्रतीतियोंक अन्तः साक्षीस्वरूपसे जाना जाता है उसी समय वह ज्ञात होता है; अर्थात् यही उसका सम्यक् ज्ञान है। सम्पूर्ण प्रतीतियोंका साक्षी होनेपर ही उसका वृद्धिक्षयशून्य साक्षित्व, नित्यत्व, विशुद्धस्वरूपत्व, आत्मत्व, निर्विशेषत्व और सम्पूर्ण भूतोंमें [अनुस्यूत] एकत्व सिद्ध

वाक्य-भाष्य

बोधं प्रतीति वीप्सा सर्वप्रत्ययव्याप्त्यर्था। बौद्धा हि सर्वे प्रत्ययाः
तप्तलोहवन्नित्यविज्ञानस्वरूपात्मव्याप्तत्वाद् विज्ञानस्वरूपावभासाः;
तदन्यावभासश्चात्मा तद्विलक्षणोऽग्निवदुपलभ्यत इति तेन
ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलब्धौ।
तस्मात्प्रतिबोधावभासप्रत्यगात्म-

बोधं प्रति' (बोध-बोधके प्रति) यह द्विरुक्ति सम्पूर्ण प्रतीतियोंमें [ब्रह्मकी] व्याप्ति सूचित करनेके लिये है। बुद्धिजनित सम्पूर्ण प्रतीतियाँ तपे हुए लोहेके समान नित्य विज्ञानस्वरूप आत्मासे व्याप्त रहनेके कारण उस विज्ञानस्वरूपसे ही अवभासित हैं तथा उनसे पृथक् उनका अवभासक आत्मा [लोहपिण्डमें व्याप्त हुए] अग्निके समान उनसे सर्वथा विलक्षण उपलब्ध होता है। अतः वे बौद्ध प्रत्यय आत्माकी उपलब्धिमें द्वारस्वरूप हैं। इसलिये प्रत्येक बौद्ध प्रत्ययके अवभासमें जो प्रत्यगात्म- पद–भाष्य

भवेत्; लक्षणभेदाभावाद्व्योप्न घटगिरिगुहादिषु। इव विदिताविदिताभ्यामन्यद्ब्रह्मेत्यागम-वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवोप-संहतो भवति। 'दृष्टेर्द्रष्टा श्रुतेः श्रोता मतेर्मन्ता विज्ञातेर्विज्ञाता' इति हि श्रुत्यन्तरम्। यदा पुनर्बोधक्रियाकर्तेति बोध-क्रियालक्षणेन तत्कर्तारं विजाना-

हो सकता है, जिस प्रकार कि लक्षणोंमें भेद न होनेके कारण घट, पर्वत और गुहादिमें आकाशका अभेद है। इस प्रकार 'ब्रह्म विदित और अविदित— दोनोंहीसे भिन्न है' इस शास्त्रवचनके अर्थका ही भली प्रकार शोधन करके यहाँ उपसंहार किया गया है। इसके सिवा 'वह दृष्टिका द्रष्टा है, श्रवणका श्रोता है, मतिका मनन करनेवाला है और विज्ञातिका विज्ञाता है' ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है। [उससे भी यही सिद्ध होता है]।

प्रकार, जो वृक्षकी शाखाओंको चलायमान करता है उसे वायु कहते हैं उसी प्रकार— जिस 'प्रतिबोधविदितम्' समय

वाक्य-भाष्य

यद्विदितं तद्ब्रह्म तदेव मतं ज्ञातं तदेव सम्यग्ज्ञानवत्प्रत्य-गात्मविज्ञानम् , न विषयविज्ञानम् । आत्मत्वेन प्रत्यगात्मानमैक्ष-काठके। 'अमृतत्वं हि विन्दते' आत्मज्ञान-हेतुवचनम्; इति ममृतत्व-निमित्तम् विपर्यये मृत्युप्राप्तेः।

तीति बोधलक्षणेन विदितं प्रति-

स्वरूपसे जाना जाता है वही ब्रह्म है, वही माना हुआ अर्थात् ज्ञात है तथा वही सम्यग्ज्ञानके सहित प्रत्यगात्माका ज्ञान है; विषयज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है।

' प्रत्यगात्माको आत्मस्वरूपसे देखा' ऐसा कठोपनिषद्में कहा है। 'अमृतत्वं हि विन्दते' (आत्म-ज्ञानसे अमरत्व ही प्राप्त होता है) यह हेतुसूचक वाक्य है, क्योंकि इससे विपरीत ज्ञानसे मृत्युकी प्राप्ति होती है। बुद्धि आदि विषयात्मविज्ञाने हि मृत्युः प्रारभत । विषयोंमें आत्मत्व बोध होनेसे ही

वाक्य-भाष्य

बोधविदितमिति व्याख्यायते,
यथा यो वृक्षशाखाश्चालयति स
वायुरिति तद्वत्; तदा बोधिक्रयाशिक्तमानात्मा द्रव्यम्, न बोधस्वरूप एव। बोधस्तु जायते
विनश्यति च। यदा बोधो
जायते, तदा बोधिक्रयया सविशेषः।यदा बोधो नश्यित, तदा
नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निर्विशेषः।

इत्यात्मविज्ञानममृतत्विनिमित्तम् इति युक्तं हेतुवचनममृतत्वं हि विन्दत इति।

आत्मज्ञानेन किममृतत्व-मुत्पाद्यते ?

न।

कथं तर्हि?

आत्मना विन्दते स्वेनैव नित्यात्मस्वभावेनामृतत्वं विन्दते। नालम्बनपूर्वकम्। विन्दत इति इसका ऐसा अर्थ किया जाता है कि आत्मा बोधिक्रयाका कर्ता है; अतः बोधिक्रयारूप लिंगसे उसके कर्ताको जानता है, इसलिये बोधरूपसे विदित होनेके कारण वह 'प्रतिबोधिविदितम्' कहलाता है। उस समय—आत्मा बोधिक्रयारूप शिक्तसे युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, साक्षात् बोधस्वरूप ही सिद्ध नहीं होता। बोध (बुद्धिगत प्रतीति) तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है। अतः जिस समय बोध उत्पन्न होता है उस समय तो वह बोधिक्रयारूप विशेषणसे युक्त होता है और जब उसका नाश हो

मृत्युका आरम्भ होता है, अत: आत्मविज्ञान अमरत्वका हेतु है; इसलिये 'अमृतत्वं हि विन्दते' यह हेतुवचन ठीक ही है।

*पूर्व* — क्या आत्मज्ञानसे अमरत्व उत्पन्न किया जाता है ?

*सिद्धान्ती—*नहीं।

*पूर्व०*—तब कैसे?

सिद्धान्ती—अमरत्व तो आत्मासे— अपने नित्यात्मस्वभावसे ही प्राप्त करते हैं, किसीके आश्रयसे नहीं। 'विन्दते' इससे यह समझना चाहिये कि उसकी

तत्रैवं सति विक्रियात्मक: सावयवोऽनित्योऽशुद्ध इत्यादयो न परिहर्तुं शक्यन्ते। यदपि काणादानाम् आत्म-मनःसंयोगजो बोध काणादमत-समीक्षा आत्मनि समवैति; अत आत्मनि बोद्धृत्वम्, न तु विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्यमात्रस्तु भवति घट इव रागसमवायी; अस्मिन् पक्षेऽप्यचेतनं द्रव्यमात्रं 'विज्ञानमानन्दं उ० 91 26) 31

जाता है तो वह निर्विशेष द्रव्यमात्र रह जाता है। ऐसा माननेसे तो वह विकारी, सावयव, अनित्य और अशुद्ध निश्चित होता है, और उसके इन दोषोंका किसी प्रकार परिहार नहीं किया जा सकता। तथा वैशेषिक मतावलम्बियोंका जो मत है कि आत्मा और मनके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला बोध आत्मामें समवाय-सम्बन्धसे रहता है, इसीसे आत्मामें बोद्धृत्व है, वस्तुत: आत्मा विकारी नहीं है, वह तो नील-पीतादि वर्णोंके समवायी घटके समान केवल द्रव्यमात्र है— सो इस पक्षमें भी ब्रह्म अचेतन द्रव्यमात्र सिद्ध होता है और 'ब्रह्म

वाक्य-भाष्य

विज्ञान

आत्मविज्ञानापेक्षम्। यदि हि विद्योत्पाद्यममृतत्वं स्यादिनत्यं भवेत्कर्मकार्यवत्। अतो न विद्योत्पाद्यम्।

यदि चात्मनैवामृतत्वं विन्दते किं पुनर्विद्यया क्रियत इत्युच्यते। अनात्मविज्ञानं निवर्तयन्ती सा तन्निवृत्त्या प्राप्ति आत्मिवज्ञानकी अपेक्षा रखनेवाली है। यदि अमृतत्व विद्यासे उत्पन्न किया जानेयोग्य होता तो कर्मफलके समान अनित्य हो जाता। इसलिये वह विद्यासे उत्पाद्य नहीं है।

एवं आनन्दस्वरूप

यदि कहो कि जब अमृतत्व स्वतः ही मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या करती है, तो इसमें हमें यह कहना है कि वह अनात्मविज्ञानको निवृत्त करती हुई उसकी निवृत्तिके द्वारा

'प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐ० उ० ५।३) इत्याद्याः श्रुतयो बाधिताः स्युः। आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशा-भावाद् नित्यसंयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्तिरपरि-संसर्गधर्मित्वं हार्या स्यात्। श्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्धं कल्पितं स्यात्। 'असङ्गो न हि सञ्जते' (बृ० उ० ३। ९। २६) 'असक्तं सर्वभृत्' (गीता १३। श्रुतिस्मृती । १४) इति हि न्यायश्च—गुणवद्गुणवता सं-सृज्यते, नातुल्यजातीयम्। अतः निर्गुणं निर्विशेषं सर्वविलक्षणं केन-चिदप्यतुल्यजातीयेन संसृज्यत न्यायविरुद्धं भवेत् इत्येतद् नित्यालुप्तज्ञानस्वरूप-

'प्रज्ञान ब्रह्म है' इत्यादि श्रुतियाँ बाधित हो जाती हैं। निरवयव होनेके कारण आत्मामें कोई देशविशेष नहीं है; और उससे मनका नित्यसंयोग है; इस कारण उसमें स्मृतिकी नियमकी अनुपपत्ति उत्पत्तिके अनिवार्य हो जाती है तथा श्रुति, स्मृति और युक्तिसे विरुद्ध आत्माके संसर्गधर्मी होनेकी कल्पना भी होती है। 'असंग [आत्मा]-का किसीसे संग नहीं होता' 'संगरहित और सबका पालन करनेवाला है' ऐसी श्रुति और स्मृति प्रसिद्ध हैं। युक्तिसे भी जो वस्तु सगुण होती है उसीका गुणवान्से संसर्ग होता है; विजातीय वस्तुओंका संयोग कभी नहीं होता। अत: निर्गुण-निर्विशेष और सबसे किसी विलक्षण आत्माका विजातीय वस्तुसे संयोग होता है— ऐसा मानना न्यायविरुद्ध होगा। अतः नित्य अविनाशी ज्ञानस्वरूप प्रकाश-

वाक्य-भाष्य

स्वाभाविकस्यामृतत्वस्य निमित्तमिति कल्प्यते। यत आह 'वीर्यं विद्यया विन्दते।' वीर्यं सामर्थ्यमनात्माध्यारोप- स्वाभाविक अमृतत्वकी हेतु बनती है, क्योंकि [अगले वाक्यसे] 'विद्यासे [अज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका] सामर्थ्य प्राप्त होता है' ऐसा कहा भी है।

वीर्यं सामर्थ्यमनात्माध्यारोप- विद्यासे वीर्य—सामर्थ्य यानी मायास्वान्तध्वान्तानिभभाव्य- अनात्माके अध्यारोप तथा माया और

पद–भाष्य

ज्योतिरात्मा ब्रह्मेत्ययमर्थः सर्व-बोधबोद्धृत्वे आत्मनः सिध्यति, नान्यथा। तस्मात् 'प्रतिबोध-मतम्' इति यथा-विदितं व्याख्यात एवार्थोऽस्माभि:।

यत्पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध-<sub>ब्रह्मणः स्वपर</sub>्विदितमित्यस्य वाक्य-स्यार्थो वर्ण्यते, तत्र संवेद्यताया औपाधिकत्वम् भवति सोपाधिकत्वे बुद्ध्युपाधिस्वरूपत्वेन भेद्रं परिकल्प्यात्मनात्मानं वेत्तीति संव्यवहारः—'आत्मन्येवात्मानं पश्यति'(बृ० उ० ४।४।२३) 'स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम' (गीता १०। १५) इति। न तु निरुपाधिकस्यात्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा सम्भवति। संवेदनस्वरूप-

मय आत्मा ही ब्रह्म है--यह अर्थ आत्माके सम्पूर्ण बोधोंके बोद्धा होनेपर ही सिद्ध हो सकता है, और किसी प्रकार नहीं । इसलिये 'प्रतिबोधविदितम्' इसका—हमने जैसी व्याख्या की है— वही अर्थ है।

इसके सिवा 'प्रतिबोधविदितम्' इस वाक्यका जो स्वप्रकाशता अर्थ बतलाया जाता है वहाँ आत्माको सोपाधिक मानकर उसमें बुद्धि आदि उपाधिके रूपसे भेदकी कल्पना कर आत्मासे आत्माको जानता है' ऐसा व्यवहार हुआ करता है, जैसा कि 'आत्मामें ही आत्माको देखता है''हे पुरुषोत्तम!तुम स्वयं अपनेसे ही अपनेको जानते हो ' इत्यादि वाक्योंद्वारा कहा गया है। किन्तु निरुपाधिक आत्माके तो एक रूप होनेके कारण उसमें स्वसंवेद्यता अथवा परसंवेद्यता सम्भव ही नहीं है।

वाक्य-भाष्य

किं विशिष्टम् ? अमृतमविनाशि।

लक्षणं बलं विद्यया विन्दते । तच्च | अन्तः करणके कारण प्राप्त हुए अज्ञानसे जिसका पराभव नहीं हो सकता ऐसा बल प्राप्त होता है। वह किस विशेषणसे युक्त है ? वह अमृत यानी अविनाशी अविद्याजं हि वीर्यं विनाशि। है। अविद्यासे होनेवाला बल नाशवान्

त्वात्संवेदनान्तरापेक्षा च न सम्भवति, यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तरापेक्षाया न सम्भवः तद्वत्।

बौद्धपक्षे स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभङ्गुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात्; 'न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्' (बृ० उ० ४।३।३०)'नित्य विभुं सर्वगतम्' (मु० उ० १।१।६)'सा वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयः' (बृ० उ० ४।४।२५) इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन्।

यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन
प्रतिबोधार्थविचारः निर्निमित्तो
बोधः प्रतिबोधः यथा सुप्तस्य
इत्यर्थं परिकल्पयन्ति,
सकृद्विज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे;

विद्ययाविद्याया बाध्यत्वात्। न तु विद्याया बाधकोऽस्तीति विद्याजममृतं वीर्यम्। अतो विद्यामृतत्वे निमित्तमात्रं भवति। 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः' इति चाथर्वणे (मृ० उ० ३। २। ४) जिस प्रकार प्रकाशको किसी अन्य प्रकाशकी अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप होनेके कारण उसे [अपने ज्ञानके लिये] किसी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है।

तथा बौद्धमतानुसार तो विज्ञानकी स्वसंवेद्यता स्वीकार करनेपर भी उसकी क्षणभंगुरता और निरात्मकता सिद्ध होने लगेगी। [ऐसा होनेपर] 'अविनाशी होनेके कारण विज्ञाताकी विज्ञातिका लोप नहीं होता' 'नित्य, विभु और सर्वगत है' 'वह यह महान् अज आत्मा अजर, अमर, अमृत और अभयरूप है' इत्यादि श्रुतियाँ बाधित हो जायँगी।

इसके सिवा जो लोग प्रति-बोधशब्दसे, जैसा कि सुषुप्त पुरुषको होता है वह निर्निमित्त बोध ही प्रतिबोध है—ऐसे अर्थकी कल्पना करते हैं अथवा जो दूसरे लोग [मुक्तिके कारणभूत] एक बार होनेवाले विज्ञानको ही प्रतिबोध

वाक्य-भाष्य

होता है, क्योंकि अविद्या विद्यासे बाधित हो जाती है। किन्तु विद्याका बाधक और कोई नहीं है, अतः विद्याजनित वीर्य अमृत होता है। इसलिये विद्या तो अमृतत्वमें केवल निमित्तमात्र होती है। आथर्वण श्रुतिमें भी कहा है—'यह आत्मा बलहीनसे प्राप्त होनेयोग्य नहीं है?'

निर्निमित्तः सनिमित्तः सकृद्वासकृद्वा प्रतिबोध एव हि स:। अमृतत्वम् अमरणभावं स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षं हि यस्माद् विन्दते लभते यथोक्तात् प्रतिबोधात्प्रतिबोधविदितात्मकात् , तस्मात्प्रतिबोधविदितमेव मतमित्यभिप्राय: बोधस्य हि प्रत्यगात्मविषयत्वं च मतममृतत्वे हेतुः। न ह्यात्मनोऽनात्मत्वममृतत्वं भवति। आत्मत्वादात्मनोऽमृतत्वं निर्निमित्तमेव, एवं मर्त्यत्वमात्मनो यदविद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्तिः।

समझते हैं—[वे कुछ भी माना करें] बिना निमित्तसे हो अथवा निमित्तसे तथा एक बार हो अथवा अनेक बार वह सब-का-सब प्रतिबोध ही है [इसका विशेष विवेचन करनेसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है]। क्योंकि मुमुक्षुगण उपर्युक्त प्रतिबोधसे अर्थात् प्रत्येक बौद्ध प्रत्ययमें होनेवाले आत्मज्ञानसे ही अमृतत्व अमरणभाव अर्थात् अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। अत: वह (ब्रह्म) प्रत्येक बोधमें अनुभव होनेवाला ही माना गया है—ऐसा इसका अभिप्राय है।क्योंकि बोधका प्रत्यगात्मविषयक होना ही अमरत्वमें कारण माना गया है। आत्माकी अनात्मरूपता उसके अमरत्वका कारण नहीं हो सकती। आत्माका अमरत्व उसका स्वरूपभूत होनेके कारण अहैतुक ही है। इसी प्रकार आत्माकी मृत्यु भी अविद्यावश उसमें अनात्मत्वकी उपलब्धि ही है।

वाक्य-भाष्य

लोकेऽपि विद्याजमेव बलमभि-

भवति न शरीरादिसामर्थ्यं यथा

हस्त्यादेः।

अथवा प्रतिबोधविदितं मतमिति

लोकमें भी विद्याजिनत बल ही दूसरे बलोंका पराभव करता है, शरीर आदिका बल नहीं; जैसे हाथी-घोड़े आदिके शारीरिक बल [मनुष्यके] विद्याजिनत बलको नहीं दबा सकते।

अथवा 'प्रतिबोधविदितं मतम्' इस

कथं पुनर्यथोक्तयात्मविद्यया-मृतत्वं विन्दत इत्यत आह—आत्मना स्वेन प्राप्तिप्रकार: रूपेण विन्दते लभते वीर्यं बलं सामर्थ्यम्। धनसहाय-मन्त्रौषधितपोयोगकृतं वीर्यं मृत्युं न शक्नोत्यभिभवितुम् अनित्य-वस्तुकृतत्वात्; आत्मविद्याकृतं तु वीर्यमात्मनैव विन्दते, इत्यतोऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्या-वीर्यं तदेव शक्नोत्यभिभवितुम्। यत एवमात्म-विद्याकृतं वीर्यमात्मनैव विन्दते, आत्मविषयया अत: विद्यया

तो फिर उपर्युक्त आत्मज्ञानसे किस प्रकार अमरत्व लाभ कर लेता है ? इसपर कहते हैं—[मुमुक्षु पुरुष] आत्मा अर्थात् अपने स्वरूपके ज्ञानसे वीर्य—बल यानी [अमरत्व-प्राप्तिका] सामर्थ्य प्राप्त करता है। धन, सहाय, मन्त्र, ओषधि, तप और योगसे प्राप्त होनेवाला वीर्य अनित्य वस्तुका किया हुआ होनेसे मृत्युका पराभव करनेमें समर्थ नहीं है; किन्तु आत्मविद्यासे होनेवाला वीर्य तो आत्माद्वारा ही प्राप्त किया जाता है-अन्य किसीसे नहीं। इसलिये आत्मविद्याजनित वीर्य किसी अन्य साधनसे प्राप्त होनेवाला नहीं है; अत: वही वीर्य मृत्युका पराभव कर सकता है। क्योंकि पुरुष] [मुमुक्षु इस प्रकार आत्मविद्याजनित वीर्यको आत्माद्वारा

वाक्य-भाष्य

सकृदेवाशेषविपरीतिनरस्तसंस्कारेण स्वप्नप्रतिबोधवद्यद्विदितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति।
अथवा गुरूपदेश: प्रतिबोधस्तेन
वा विदितं मतमिति। उभयत्र

वाक्यका ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि स्वप्नसे जागे हुएके समान जिसके सम्पूर्ण विपरीत संस्कारोंका एक बार ही बोध हो गया, उसीसे जो जाना जाता है वही मत अर्थात् ज्ञात होता है। अथवा गुरुका उपदेश ही प्रतिबोध है, उससे जाना हुआ ही मत (जाना हुआ) है। सोनेसे जागा हुआ तथा गुरुद्वारा

### पद–भाष्य

विन्दतेऽमृतम् अमृतत्वम्। 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः' ( मु० उ० ३।२।४ ) इत्याथर्वणे। अतः समर्थो हेतुः अमृतत्वं हि विन्दत इति॥४॥ कष्टा खलु सुरनरतिर्यक्प्रेता-दिषु संसारदु:खबहुलेषु प्राणि-निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि-संप्राप्तिरज्ञानात्। अतः—

ही प्राप्त करता है, इसलिये आत्म-सम्बन्धिनी विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त करता है। अधर्ववेदीय (मुण्डक) उपनिषद्में कहा है—'यह आत्मा बलहीन पुरुषको प्राप्त होनेयोग्य नहीं है'। अत: यह आत्मविद्यारूप हेतु [मृत्युका निवारण करनेमें] समर्थ है क्योंकि इससे अमरत्व प्राप्त करता है॥४॥

जिनमें सांसारिक दुःखोंकी बहुलता है उन देवता, मनुष्य, तिर्यक् और प्रेतादि प्राणियोंमें अज्ञानवश जन्म, जरा, मरण और रोगादिकी प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दु:खकी बात है। अत:-

## आत्मज्ञान ही सार है

## चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती इह विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ ५ ॥

यदि इस जन्ममें ब्रह्मको जान लिया तब तो ठीक है और यदि उसे इस जन्ममें न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान् लोग उसे समस्त प्राणियोंमें उपलब्ध करके इस लोकसे जाकर (मरकर) अमर हो जाते हैं॥५॥

## वाक्य-भाष्य

प्रतिबुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित इति। पूर्वं तु यथार्थम्॥४॥

प्रतिबोधशब्दप्रयोगोऽस्ति सुप्त- प्रतिबोधित—दोनों ही जगह 'प्रतिबोध' शब्दका प्रयोग होता है। परन्तु इन तीनोंमें सबसे पहला अर्थ ही ठीक है॥४॥

इह एव चेत् मनुष्योऽधिकृतः समर्थः सन् यदि अवेदीद् आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदितवान् यथोक्तेन प्रकारेण, अथ तदा अस्ति सत्यं मनुष्य-जन्मन्यस्मिन्नविनाशोऽर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यं विद्यते। न चेदिहावेदीदिति, न चेद् इह जीवंश्चेद् अधिकृतः अवेदीत् न विदितवान्; तदा महती दीर्घा अनन्ता विनष्टिः विनाशनं जन्मजरामरणादिप्रबन्धाविच्छेदलक्षणा संसारगतिः।

वाक्य-भाष्य

इह चेदवेदीत् इत्यवश्य
कर्तव्यतोक्तिर्विपर्यये विनाशश्रुतेः।
इह मनुष्यजन्मनि सत्यवश्यमात्मा वेदितव्य इत्येतद्विधीयते।
कथिमह चेदवेदीद्विदितवान्, अथ
सत्यं परमार्थतत्त्वमस्त्यवाप्तं
तस्य जन्म सफलिमित्यिभप्रायः।न
चेदिहावेदीन्न विदितवान्

यदि किसी अधिकारी पुरुषने सामर्थ्य लाभ कर इस लोकमें ही उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको पूर्वोक्त प्रकारसे जान लिया, तब तो उसके इस मनुष्यजन्ममें सत्य— अविनाशिता— सार्थकता—सद्भाव अथवा परमार्थता विद्यमान है। और यदि न जाना अर्थात् इस लोकमें जीवित रहते हुए ही उस अधिकारीने आत्मज्ञान प्राप्त न किया तो उसे महान्—दीर्घ यानी अनन्त विनाश अर्थात् जन्म, जरा और मरण आदिकी परम्पराका विच्छेद न होनारूप संसारगतिकी ही प्राप्त होती है।

'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति' यह श्रुति आत्मसाक्षात्कारकी अवश्य-कर्तव्यता बतलानेवाली है, क्योंकि इसकी विपरीत अवस्थामें श्रुतिने विनाश बतलाया है। इह अर्थात् इस मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माको अवश्य जान लेना चाहिये—ऐसा विधान किया जाता है। किस प्रकार कि यदि इस जन्ममें आत्माको जान लिया तो ठीक है, उसे परमार्थतत्त्व प्राप्त हो गया; अभिप्राय यह कि उसका जन्म सफल हो गया। और यदि उसे इस जन्ममें न जाना—न

तस्मादेवं गुणदोषौ विजा-नन्तो ब्राह्मणाः भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एकमात्मतत्त्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य व्यावृत्य ममाहंभावलक्षणा-दविद्यारूपादस्माल्लोकाद् उपरम्य सर्वात्मैकभावमद्वैतमापनाः सन्तः अतः इस प्रकार गुण और दोषको जाननेवाले धीर—बुद्धिमान् ब्राह्मणलोग प्राणी-प्राणीमें अर्थात् सम्पूर्ण चराचर जीवोंमें एक ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्वको 'विचित्य'— जानकर अर्थात् साक्षात् कर यहाँसे लौटनेपर अर्थात् ममता— अहंतारूप इस अविद्यात्मक लोकसे उपरत होकर सबमें आत्मैकत्वरूप अद्वैतभावको प्राप्त होकर

वाक्य-भाष्य

वृथैव जन्म। अपि च महती विनष्टिर्महान्विनाशो जन्म-मरणप्रबन्धाविच्छेदप्राप्तिलक्षणः स्याद्यतस्तस्मादवश्यं तद्विच्छेदाय ज्ञेय आत्मा।

ज्ञानेन तु किं स्यादित्युच्यते
भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सर्वेषु
इत्यर्थः। विचित्य पृथङ्निष्कृष्य
एकमात्मतत्त्वं संसारधर्मेरस्पृष्टमात्मभावेनोपलभ्येत्यर्थः अनेकार्थत्वाद्धातूनां न पुनश्चित्वेति
सम्भवति विरोधात्ः धीराः
धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्त-

समझा तो उसका जन्म वृथा ही गया। यही नहीं, जन्म-मरण-परम्पराकी अविच्छिन्नतारूप बड़ी भारी हानि भी है। अत: उस परम्पराके विच्छेदके लिये आत्माको अवश्य जान लेना चाहिये।

आत्मज्ञानसे होगा क्या सो [भूतेषु भूतेषु आदि वाक्यसे] बतलाते हैं। भूत-भूतमें अर्थात् सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंमें आत्माका शोधनकर—उसे उनसे अलग निकालकर यानी संसार-धर्मोंसे अस्पृष्ट एकमात्र आत्मतत्त्वको आत्मभावसे उपलब्ध कर धीर—बुद्धिमान् अर्थात् विवेकी पुरुष—जिनकी बाह्य विषयोंकी अभिलाषा निवृत्त हो गयी है—मरकर अर्थात् इस शरीरादि अनात्मस्वरूप लोकसे जिनका ममत्व और अहंकार निवृत्त हो गया है ऐसे होकर अमृत—अमरण

םם

पद-भाष्य

अमृता भवन्ति ब्रह्मैव भवन्ती-त्यर्थः। 'स यो ह वै तत्परं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मु० उ० ३। परब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता २। ९) इति श्रुतेः॥५॥

अमर अर्थात् ब्रह्म ही हो जाते हैं, जैसा कि 'जो पुरुष निश्चयपूर्वक उस है ' इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ५ ॥

इति द्वितीयः खण्डः॥ २॥

वाक्य-भाष्य

बाह्यविषयाभिलाषाः प्रेत्य मृत्वा-स्माल्लोकाच्छरीराद्यनात्मलक्षणात् व्यावृत्तममत्वाहंकाराः सन्त इत्यर्थः, अमृता अमरणधर्माणो नित्यविज्ञानामृतत्वस्वभावा एव भवन्ति ॥ ५ ॥

धर्मा यानी नित्यविज्ञानामृतस्वभाववाले ही हो जाते हैं। धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं [इसीलिये यहाँ 'विचित्य' क्रियाका उपर्युक्त अर्थ ठीक है] यहाँ इसका 'चयन करके' ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आत्माके सम्बन्धमें ऐसा अर्थ करनेसे विरोध आता है॥ ५॥

इति द्वितीयः खण्डः॥ २॥

# तृतीय खण्ड

## यक्षोपाख्यान

वाक्य-भाष्य

ब्रह्म ह देवेभ्य इति ब्रह्मणो |

यक्षोपाख्यानस्य प्रयोजने

विकल्पाः र्यत्नाधिक्यार्था। समाप्ता

ब्रह्मविद्या यदधीनः पुरुषार्थः।

'ब्रह्म ह देवेभ्यः ' इत्यादि वाक्यसे [आरम्भ होनेवाली आख्यायिकाके द्वारा] जो ब्रह्मकी दुर्विज्ञेयता बतलायी गयी है वह, ब्रह्मप्राप्तिके लिये अधिक यत्न करना चाहिये—इस प्रयोजनके लिये है। जिसके अधीन पुरुषार्थ है वह ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो गयी।

अत अर्घ्वमर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विज्ञेय-तोच्यते। तद्विज्ञाने कथं नु नाम यत्नमधिकं कुर्यादिति।

शमाद्यर्थी वाम्नायोऽभिमान-शमादि वा ब्रह्म-शातनात्। विद्यासाधनं विधित्सितं तदर्थी-ऽयमर्थवादाम्नाय: । न हि शमादि-साधनरहितस्याभिमानरागद्वेषादि-ब्रह्मविज्ञाने सामर्थ्य-युक्तस्य मस्ति, व्यावृत्तबाह्यमिथ्याप्रत्यय-ग्राह्यत्वाद्ब्रह्मण:। यस्माच्चा-ग्न्यादीनां जयाभिमानं शातयति ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दर्शयत्यभि-मानोपशमे । तस्माच्छमादि-साधनविधानार्थोऽयमर्थवाद इत्य-वसीयते।

सगुणोपासनार्थो वापोदित-त्वात्। नेदं यदिदमुपासत इत्यु-पास्यत्वं ब्रह्मणोऽपोदितमपोदित-त्वादनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदैवमध्यात्मं चोपासनं विधातव्यमित्येवमर्थो वा। इत्यधिदैवतं तद्वनमित्युपा-सितव्यमिति हि वक्ष्यति। अब आगे अर्थवादद्वारा ब्रह्मकी दुर्विज्ञेयता बतलायी जाती है, जिससे कि उसे प्राप्त करनेके लिये मनुष्य किसी-न-किसी तरह अधिक यल करे।

अथवा यह श्रुतिभाग अभिमानका नाश करनेवाला होनेसे शमादिकी प्राप्तिके लिये हो सकता है। या शमादिको ब्रह्मविद्याका साधन बतलाना इष्ट है, अतः उसीके लिये यह अर्थवाद-श्रुति है। जो पुरुष शमादि साधनसे रहित तथा अभिमान और राग-द्वेषादिसे युक्त है उसका ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म बाह्म मिथ्या प्रतीतियोंके निरसनद्वारा हो ग्रहण किया जाने-योग्य है। क्योंकि यह आख्यायिका अग्नि आदिके विजयसम्बन्धी अभिमानको नष्ट करती है, इसलिये अभिमानके शान्त होनेपर ही ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति दिखलाती है। अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह अर्थवाद शमादि साधनोंका विधान करनेके लिये ही है।

अथवा यह सगुणोपासनाका विधान करनेके लिये भी हो सकता है, क्योंकि पहले ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध कर चुके हैं। पहले 'नेदं यदिदमुपासते' इस श्रुतिसे ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध हो चुका है; इस प्रकार निषिद्ध हो जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्यता प्राप्त होनेपर उसी ब्रह्मकी सगुणभावसे अधिदैव या अध्यात्म उपासना करनी चाहिये, इसीको बतलानेके लिये यह अर्थवाद हो सकता है, जैसा कि आगे चलकर 'तद्वनिमत्युपासितव्यम्' इस [४।६ मन्त्र]-से उसके अधिदैवरूपके उपास्यत्वका वर्णन करेंगे।

ब्रह्मेति परो लिङ्गात्। न ब्रह्मपदाभिप्रायः ह्यन्यत्र परादीश्वरात् नित्यसर्वज्ञात्

परिभृयाग्न्यादींस्तृणं वज्रीकर्तुं सामर्थ्यमस्ति तन्न शशाक दग्धुमित्यादिलिङ्गाद्ब्रह्मशब्दवाच्य ईश्वर इत्यवसीयते। न ह्यन्यथाग्नि-स्तृणं दग्धुं नोत्सहते वायुर्वादातुम्। ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्रीभवतीत्युपपद्यते। तत्सिद्धिर्जगतो नियतप्रवृत्तेः।

श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिभिर्नित्यसर्व-विज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि सर्व-शास्त्रार्थ-सिद्धेऽपि शक्तौ निश्चयार्थमुच्यते । तस्येश्वरस्य सद्भावसिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते। यदिदं जगद्देवगन्धर्वयक्षरक्षः-पितृपिशाचादिलक्षणं ईश्वरस्य द्युवियत्पृथिव्या-दित्यचन्द्रग्रहनक्षत्र-निरूपणम् विचित्रं विविध-प्राप्युपभोगयोग्यस्थानसाधनसम्बन्धि तदत्यन्तकुशलिशल्पिभरपि 'ब्रह्म' इस शब्दसे यहाँ परमात्मा (ईश्वर) समझना चाहिये, क्योंकि यहाँ उसीकी सूचना देनेवाले लिंग (चिह्न) देखे जाते हैं। नित्यसर्वज्ञ परमेश्वरको छोड़कर और किसीमें अग्नि आदि देवताओंका पराभव करके तृणको वज्र बना देनेकी शक्ति नहीं हो सकती। अतः 'तन्न शशाक दग्धुम्' (उसे अग्नि नहीं जला सका) इत्यादि लिंगसे ब्रह्मशब्दका वाच्य ईश्वर ही है—ऐसा निश्चित होता है। इसके सिवा और किसी कारणसे अग्नि तृणको जलानेमें और वायु उसे उड़ानेमें असमर्थ नहीं हो सकते थे। हाँ, यह ठीक है कि ईश्वरकी इच्छासे तो तृण भी वज्र हो जाता है। उस ईश्वरकी सिद्धि संसारकी नियमित प्रवृत्तिसे होती है।

यद्यपि नित्यसर्वविज्ञानस्वरूप, सर्वातमा, सर्वशक्तिमान् ईश्वर श्रुति, स्मृति और प्रसिद्धिसे सिद्ध भी है तो भी शास्त्रके अर्थको निश्चय करनेके लिये यहाँ यह [अनुमान] कहा जाता है। उस ईश्वरके सद्भावकी सिद्धि किस प्रकार होती है ? इसपर कहते हैं—

स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, ग्रह और नक्षत्रोंके कारण विचित्र दीखनेवाला तथा नाना प्रकारके प्राणियोंके उपभोगयोग्य स्थान और साधनोंसे सम्बन्ध रखनेवाला यह जितना देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण और पिशाचादिरूप जगत् है वह अत्यन्त कुशल शिल्पियोंद्वारा भी

दुर्निर्माणं देशकाल-निमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्ति-क्रममेतद्भोक्तृकर्मविभागज्ञप्रयत्न-पूर्वकं कार्यत्वे भवितुमर्हति; सति यथोक्तलक्षणत्वात्। गृहप्रासादरथशयनासनादिवत्। विपक्ष आत्मादिवत्। कर्मण एवेति चेत्? न पर-तन्त्रस्य निमित्तमात्र-कर्मणा-त्वात्। यदिदमुपभोग-मस्वातन्त्र्यम् प्राणिनां तत्साधनवैचित्र्यं च देशकाल-निमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्ति-क्रमं च तन्न नित्यसर्वज्ञकर्तृकम् किं तर्हि? कर्मण एव तस्या-चिन्त्यप्रभावत्वात् सर्वैश्च फल-हेतुत्वाभ्युपगमात्। सति कर्मणः फलहेतुत्वे किमीश्वराधिककल्पन-येति न नित्यस्येश्वरस्य नित्य-सर्वज्ञशक्तेः फलहेतुत्वं चेति चेत्।

बनाया जाना कठिन है। अतः यह देश, काल और निमित्तके अनुरूप नियमित प्रवृत्ति-निवृत्तिके क्रमवाला जगत् भोक्ता और कर्मके विभागको जाननेवाले किसी चेतनके प्रयत्नपूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि कार्यरूप होनेके कारण यह उपर्युक्त लक्षणोंवाला है। जैसे कि गृह, प्रासाद, रथ, शय्या और आसन आदि [सभी कार्यरूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं]; तथा इसके विपरीत [व्यत्तिरेकी दृष्टान्तस्वरूप] आत्मा, आकाश आदि [नित्य पदार्थ हैं]।

यदि कहो कि जगत्की उत्पत्ति कर्मसे ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्म परतन्त्र होनेके कारण केवल उसका निमित्त हो सकता है। [मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके दिखलाते हैं] यह जो प्राणियोंके उपभोगकी विचित्रता है तथा उनके साधनोंकी विभिन्नता और देश,काल तथा निमित्तके अनुरूप प्रवृत्ति-निवृत्तिका नियमित क्रम है वह किसी नित्य सर्वज्ञका रचा हुआ नहीं है। तो किसका रचा हुआ है ? [इसपर कहते हैं—] यह केवल कर्मका ही फल है क्योंकि वह अचिन्त्य प्रभाववाला है तथा सभीने उसे फलके हेतुरूपसे स्वीकार किया है। इस प्रकार फलके हेतुरूपसे कर्मके रहते हुए ईश्वरकी अधिक कल्पना करनेसे क्या लाभ है ? अतः नित्य, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् ईश्वरमें फलका हेतुत्व नहीं।

न कर्मण एवोपभोगवैचित्र्या-द्युपपद्यते। कस्मात्? तन्त्रत्वात्कर्मणः। चितिमत्प्रयत्न-निर्वृत्तं हि कर्म तत्प्रयत्नोपरमाद् सद्देशान्तरे उपरतं कालान्तरे नियतनिमित्तविशेषापेक्षं वा कर्तुः फलं जनियष्यतीति न युक्त-मनपेक्ष्यान्यदात्मनः प्रयोक्तु। कर्तैव फलकाले प्रयोक्तेति निर्वर्तितोऽसि चेन्मया त्वां प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्मानुरूपं फलमिति।

न, देशकालनिमित्तविशेषा-निभज्ञत्वात्। यदि हि कर्ता देश-विशेषाभिज्ञः सन्स्वातन्त्र्येण कर्म नियुञ्ज्यात्ततोऽनिष्टफलस्या-प्रयोक्ता स्यात्। न च निर्निमित्तं तदनिच्छयात्मसमवेतं तच्चर्म-वद्विकरोति कर्म।

न चात्मकृतमकर्तृसमवेतमय-स्कान्तमणिवदाक्रष्ट् भवति

सिद्धान्ती—केवल कर्मसे ही उपभोग आदिको विचित्रता सम्भव नहीं है। किस कारणसे ? क्योंकि कर्म कर्ताके अधीन है। चेतन पुरुषके यत्नसे निष्पन्न होनेवाला कर्म उसके प्रयत्नके निवृत्त होनेसे निवृत्त होकर देशान्तर या कालान्तरमें किसी नियत निमित्तविशेषको अपेक्षासे ही कर्ताको फलकी प्राप्ति करावेगा—ऐसी व्यवस्था होनेके कारण यह कहना उचित नहीं कि वह अपने किसी दूसरे प्रवर्तककी अपेक्षा न करके ही फल दे देता है। यदि कर्म करनेवाले जीवको ही फलकालमें उसका प्रवर्तक माना जाय तो [उस समय वह कर्मसे कहेगा—] 'अरे कर्म! मैंने तुझे किया था, अब मैं ही तुझे फल देनेके लिये प्रवृत्त करता हूँ, अत: मुझे अपने अनुरूप फल दे।'

किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है, क्योंकि जीव देश, काल और निमित्तविशेषसे अनिभन्न है। यदि कर्ता ही देशादि विशेषका ज्ञाता होकर स्वतन्त्रतापूर्वक कर्मको प्रवृत्त करता तो अनिष्ट फलके लिये तो उसे प्रेरित ही न किया करता। इसके सिवा, किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न रखकर कर्ताकी इच्छाके बिना ही, आत्माके साथ नित्यसम्बद्ध हुआ कर्म अपने–आप ही चमड़ेके समान विकारको प्राप्त नहीं होता।

तमय- [क्षणिक-विज्ञानरूप] आत्माका किया हुआ कर्म कर्तासे नित्य सम्बद्ध न होकर भवति | चुम्बक-पत्थरके समान अपने-आप ही

प्रधानकर्तृसमवेतत्वात्कर्मणः भूताश्रयमिति चेन्न साधनत्वात्। कर्तृक्रियाया: साधनभूतानि भूतानि क्रियाकालेऽनुभूत-व्यापाराणि समाप्तौ च हलादिवत्कर्त्रा परित्यक्तानि न फलं कालान्तरे कर्तुमुत्सहन्ते न हि हलं व्रीहीन्गृहं प्रवेशयति। भूतकर्मणोश्चाचेतनत्वात्स्वतः प्रवृत्त्यनुपपत्तिः। वायुवदिति चेन्नासिद्धत्वात्। हि न स्वतःप्रवृत्तिः वायोरचितिमतः सिद्धा रथादिष्वदर्शनात्। शास्त्रात्कर्मण एवेति चेच्छास्त्रं हि क्रियात: फलिसद्धिमाह नेश्वरादेः स्वर्गकामो यजेतेत्यादि। न च प्रमाणाधिगतत्वादानर्थक्यं चेश्वरास्तित्वे युक्तम्। प्रमाणान्तरमस्तीति चेत्।

न, दृष्टन्यायहानानुपपत्तेः। क्रियाभेद- क्रिया हि द्विविधा दृष्ट-निरूपणम् फलादृष्टफला च, दृष्ट-फलापि द्विविधानन्तर- फलका आकर्षण नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मका प्रधान कर्तासे नित्यसम्बन्ध है। यदि कहो कि कर्म भूतोंके आश्रयसे रहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो केवल उसके साधन हैं। कर्ताकी क्रियाके साधनरूप भूत, जो केवल क्रियाकालमें उसके व्यापारका अनुभव करते हैं और व्यापारके समाप्त हो जानेपर हल आदिके समान कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तरमें उसका फल देनेमें समर्थ नहीं हो सकते। हल धान्योंको खेतसे ले जाकर घरमें नहीं पहुँचा सकता। अत: अचेतन होनेके कारण भूत और कर्मोंकी स्वतः प्रवृत्ति असम्भव है।यदि कहो कि [अचेतन होनेपर भी] वायुके समान इनकी स्वत: प्रवृत्ति हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह असिद्ध है। अचेतन वायुकी स्वत: प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन पदार्थोंमें वह देखी नहीं जाती।

मीमांसक—िकन्तु शास्त्रानुसार तो कर्मसे ही फल मिलता है? 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि शास्त्र तो कर्मसे ही फलकी सिद्धि बतलाता है, ईश्वरादिसे नहीं। इस प्रकार जो बात प्रमाणिसद्ध है उसको व्यर्थ बतलाना भी ठीक नहीं है, और ईश्वरकी सत्तामें भी [अर्थापित्तको छोड़कर] और कोई प्रमाण नहीं है।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि दृष्ट न्यायको त्यागना उचित नहीं है। क्रिया दो प्रकारकी है—दृष्ट-

फलागामिफला च, अनन्तरफला गतिभुजिलक्षणा। कालान्तरफला कृषिसेवादिलक्षणा च फलापवर्गिण्येव तत्रानन्तरफला कालान्तरफला तूत्पन्नप्रध्वंसिनी। हि आत्मसेव्याद्यधीनं कृषिसेवादेः फलं यतः। चोभयन्यायव्यतिरेकेण स्वतन्त्रं कर्म ततो वा फलं दृष्टम्। तथा कर्मफलप्राप्तौ दृष्टन्यायहानमुपपद्यते । तस्माच्छान्ते यागादिकर्मणि नित्य: कर्तृकर्मफलविभागज्ञ ईश्वर: सेव्यादिवद्यागाद्यनुरूपफलदातोप-पद्यते। स चात्मभूतः सर्वस्य सर्वक्रियाफलप्रत्ययसाक्षी नित्य-संसारधर्मै-विज्ञानस्वभाव: रसंस्पृष्ट:।

श्रुतेश्च। 'न लिप्यते लोक-दुःखेन बाह्यः' (क० इंश्वरास्तित्व- उ० २। २। ११) 'जरां मृत्युमत्येति' (बृ० उ० ३।५।१) 'विजरो विमृत्युः' (छा० उ० ८।७।१) 'सत्यकामः सत्य- फला और अदृष्टफला। दृष्ट-फलाके भी दो भेद हैं—अनन्तरफला<sup>१</sup> और आगामिफला<sup>२</sup>।गमन और भोजन इत्यादि क्रियाएँ अनन्तरफला हैं तथा कृषि और सेवा आदि कालान्तरफला हैं। उनमें जो अनन्तरफला हैं वे फलोदयके समय ही नष्ट हो जाती हैं तथा कालान्तरफला उत्पन्न होकर [फल देनेसे पूर्व ही] नष्ट हो जानेवाली हैं।

क्योंकिः कृषिका फल अपने अधीन है और सेवा आदिका फल अपने सेव्यके अधीन है। इस दो प्रकारके न्यायको छोड़कर कर्म या उससे प्राप्त होनेवाला फल स्वतन्त्र देखा भी नहीं जाता; तथा कर्मफलकी प्राप्तिमें इस स्पष्ट दीखनेवाले न्यायको छोड़ना उचित भी नहीं है, इसलिये यागादि कर्मोंके समाप्त हो जानेपर उन यागादिके अनुरूप फल देनेवाला तथा कर्ता, कर्म और फलके विभागको जाननेवाला ईश्वर सेव्य आदिके समान होना ही चाहिये, और वह सबका अन्तरात्मा, सम्पूर्ण कर्मफल और प्रतीतियोंका साक्षी, नित्यविज्ञानस्वरूप तथा सांसारिक धर्मोंसे अछूता होना चाहिये।

यही बात श्रुतिसे भी सिद्ध होती है। 'सम्पूर्ण लोकोंसे विलक्षण परमात्मा लोकके दु:खसे लिप्त नहीं होता' 'वह जरा और मृत्युको पार किये हुए है' 'जरा और मृत्युसे रहित है' 'वह

१. तत्काल फल देनेवाली। २. भविष्यमें फल देनेवाली।

सङ्कल्पः' (छा० उ० ८। ७। १) 'एष सर्वेश्वरः' (मा० उ० ६) 'साधु कर्म कारयति' (कौषी० उ० ३। १) 'अनश्नन्नत्यो अभिचाकशीति' (श्वे० उ० ४। ६) 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने' (बृ० उ० ३। ८। १) इत्याद्या असंसारिण एकस्यात्मनो नित्यमुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः। स्मृतयश्च सहस्रशा विद्यन्ते। न चार्थवादाः शक्यन्ते कल्पयितुम्। अनन्ययोगित्वे सित विज्ञानोत्पादकत्वात्। न चोत्पनं विज्ञानं बाध्यते।

अप्रतिषेधाच्य न चेश्वरो

नास्तीति निषेधोऽस्ति।

प्राप्त्यभावादिति चेन्नोक्तत्वात्। न

हिंस्यादितिवत्प्राप्त्यभावात्प्रति-

षेधो नारभ्यत इति चेन्न। ईश्वर-

सद्भावे न्यायस्योक्तत्वात्।

अथवाप्रतिषेधादिति कर्मणः

फलदान ईश्वरकालादीनां न

प्रतिषेधोऽस्ति। न च निमित्तान्तर-

सत्यकाम सत्यसंकल्प है''यह सर्वेश्वर है''वह शुभ कर्म कराता है''दूसरा [पक्षी] कर्मफलको न भोगता हुआ केवल उसे देखता है''इस अक्षर ब्रह्मकी आज्ञामें [सूर्य और चन्द्रमा स्थित हैं]' इत्यादि श्रुतियाँ संसारधर्मों से रहित एक नित्यमुक्त आत्माकी सिद्धिमें ही प्रमाणभूत हैं। इसी प्रकार सहस्रों स्मृतियाँ भी मौजूद हैं। ये सब अर्थवाद हैं—ऐसी भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे किसी अन्य विधिक शेषभूत न होनेके कारण स्वतन्त्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले हैं और उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [किसी प्रमाणान्तरसे] बाधित भी नहीं होता।

[ईश्वरका] निषेध न होनेके कारण भी [पूर्वोक्त श्रुतियाँ अर्थवाद नहीं हैं]। ईश्वर नहीं है—ऐसा निषेध कहीं भी नहीं मिलता। यदि कहो कि ईश्वरकी प्राप्ति (सिद्धि) न होनेके कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि उसके विषयमें कहा जा चुका है। अर्थात् यदि ऐसा कहो कि [शास्त्रमें] ईश्वरका कोई प्रसंग ही नहीं आता, इसीलिये 'न हिंस्यात्सर्वा भूतानि' इस वाक्यके समान ईश्वरके निषेधका भी आरम्भ नहीं किया गया, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ईश्वरकी सत्तामें उपर्युक्त न्याय कहा गया है। अथवा 'अप्रतिषेधात्' इस हेतुका यह तात्पर्य समझना चाहिये कि कर्मका फल देनेमें ईश्वर और काल आदिका प्रतिषेध नहीं किया गया है। कर्मको,

निरपेक्षं केवलेन कर्त्रैव प्रत्युक्तं फलदं दृष्टम्। न विनष्टोऽपि यागः कालान्तरे फलदो भवति।

सेव्यबुद्धिवत्सेवकेन सर्वज्ञेश्वर-बुद्धी तु कर्मफलप्रदाने संस्कृतायां यागादि-ईश्वरस्य कर्मणा विनष्टेऽपि प्राधान्यम् कर्मणि सेव्यादिव ईश्वरात्फलं कर्तुर्भवतीति युक्तम्। न तु पुनः पदार्था वाक्यशतेनापि देशान्तरे कालान्तरे वा स्वं स्वं स्वभावं जहति। न हि देशकालान्तरेषु चाग्निरनुष्णो भवति। एवं कर्मणोऽपि कालान्तरे फलं द्विप्रकारमेवोपलभ्यते।

बीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षा-विज्ञानवत्कर्त्रपेक्षफलं कृष्यादि विज्ञानवत्सेव्यबुद्धिसंस्कारापेक्षफलं च सेवादि। यागादेः कर्मणस्तथा-विज्ञानवत्कर्त्रपेक्षफलत्वानुप-पत्तौ कालान्तरफलत्वात्कर्मदेश-कालनिमित्तविपाकविभाग-बुद्धिसंस्कारापेक्षं फलं भवितु-मर्हति; सेवादिकर्मानुरूपफलज्ञ- किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करके केवल कर्तासे ही प्रेरित होकर फल देते देखा भी नहीं है। सर्वथा नष्ट हुआ याग कालान्तरमें फल देनेवाला कभी नहीं होता।

जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य (स्वामी)-की बुद्धिपर संस्कार पड़ जाता है उसी प्रकार यागादि कर्मसे सर्वज्ञ ईश्वरकी बुद्धिके संस्कारयुक्त हो जानेसे, फिर उस कर्मके नष्ट हो जानेपर भी, जैसे सेवकको स्वामीसे वैसे ही कर्ताको ईश्वरसे फल मिल जाता है—ऐसा विचार ही ठीक है। पदार्थ तो सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य होनेपर भी देशान्तर या कालान्तरमें अपने स्वभावको नहीं छोड़ते। अग्नि किसी भी देश या कालान्तरमें शीतल नहीं हो सकता। इस प्रकार कर्मोंका भी कालान्तरमें दो ही प्रकार फल मिलता देखा जाता है।

कृषि आदि कर्म ऐसे कर्ताकी अपेक्षासे फल देनेवाले हैं जिसे बीज, क्षेत्रसंस्कार तथा खेतीकी रक्षा आदिका ज्ञान हो और सेवा आदि कर्म विज्ञानवान् सेव्यकी बुद्धिके संस्कारकी अपेक्षासे फलदायक हैं। यागादि कर्म कालान्तरमें फल देनेवाले हैं इसलिये उनकी फलप्राप्तिको अज्ञानी कर्ताकी अपेक्षासे मानना तो ठीक नहीं है। अतः उनका फल कर्म, देश, काल, निमित्त और कर्मविपाकके विभागको जाननेवाले किसी चेतनकी बुद्धिके संस्कारकी अपेक्षासे ही हो सकता है, जैसे कि सेवा आदि कर्मींका

'अविज्ञातं विजानतां विज्ञातवक्ष्यमविजानताम्' इत्यादिमाणाख्यायिकायाः
श्रवणाद् यदस्ति तद्विप्रयोजनम्
ज्ञातं प्रमाणैः यन्नास्ति
तद्विज्ञातं शश्विषाणकल्पमत्यन्त-

'ब्रह्म जाननेवालोंके लिये अविज्ञात है और न जाननेवालोंके लिये ज्ञात है' इस श्रुतिसे मन्दबुद्धि पुरुषोंको ऐसा भ्रम न हो जाय कि 'जो वस्तु है वह तो प्रमाणोंसे जान ही ली जाती है और जो

वाक्य-भाष्य

सेव्यबुद्धिसंस्कारापेक्षफलस्येव। तस्मात्सद्धः सर्वज्ञ ईश्वरः सर्वजन्तुबुद्धिकर्मफलविभाग-साक्षी सर्वभूतान्तरात्मा। 'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः' (बृ० उ० ३।४।१) इति श्रुतेः।

स एव चात्रात्मा जन्तूनां ईश्वरस्य नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा सार्वातम्य-श्रोता मन्ता विज्ञाता 'नान्यदतोऽस्ति स्थापनम् विज्ञातृ' ( बृ० उ० ३। ८। ११) इत्याद्यात्मान्तरप्रतिषेध-श्रुते:। 'तत्त्वमिस' ( छा० उ० ६। ८—१६ ) इति चात्मत्वोपदेशात्। न हि मृत्पिण्डः काञ्चनात्मत्वेनोप-दिश्यते।

ज्ञानशक्तिकर्मीपास्योपासक-

शुद्धाशुद्धमुक्तामुक्तभेदादात्मभेद एवेति चेन्न, भेददृष्ट्यपवादात्। फल उसके अनुरूप फलको जाननेवाले सेव्यकी बुद्धिपर हुए संस्कारकी अपेक्षासे मिलता है। इससे सम्पूर्ण जीवोंकी बुद्धि कर्म और फलके विभागका साक्षी, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ ईश्वर सिद्ध हुआ। 'जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है', 'जो सर्वान्तर आत्मा है' इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है।

और वही इस सृष्टिमें जीवोंका आत्मा है। उससे भिन्न और कोई द्रष्टा, श्रोता मन्ता अथवा विज्ञाता नहीं है, जैसा कि 'इससे भिन्न और कोई विज्ञाता नहीं है' इत्यादि भिन्न आत्माका प्रतिषेध करनेवाली श्रुतिसे, तथा 'तत्त्वमिस' इस महावाक्यद्वारा ब्रह्मका आत्मत्व उपदेश करनेसे सिद्ध होता है। मिट्टीके ढेलेका सुवर्णरूपसे कभी उपदेश नहीं किया जाता।

यदि कहो कि ज्ञान, शक्ति, कर्म, उपास्य-उपासक, शुद्ध-अशुद्ध तथा मुक्त-अमुक्त इत्यादि भेदोंके कारण आत्माका भेद ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ भेददृष्टि अपवादस्वरूप है।

मेवासद्ढूष्टम्; तथेदं
ब्रह्माविज्ञातत्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां
व्यामोहो मा भूदिति तदर्थेयमाख्यायिका आरभ्यते।
तदेव हि ब्रह्म सर्वप्रकारेण
प्रशास्तृ देवानामि परो देवः;

नहीं है वह अविज्ञात वस्तु तो खरगोशके सींगके समान अत्यन्त अभावरूप ही देखी गयी है, अत: यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण असत् ही है' इसीलिये यह आख्यायिका आरम्भ की जाती है। वह ब्रह्म ही सब प्रकारसे शासन करनेवाला, देवताओंका भी परम देव,

वाक्य-भाष्य

यदुक्तं संसारिण ईश्वरादनन्या

इति तन्न। किं तर्हि? भेद एव संसार्यात्मनाम्।

भेद एव संसार्थात्मनाम्।

कस्मात्?

लक्षणभेदादश्वमहिषवत्। कथं
लक्षणभेद इत्युच्यते—ईश्वरस्य
तावन्नित्यं सर्वविषयं ज्ञानं
सवितृप्रकाशवत्। तद्विपरीतं
संसारिणां खद्योतस्येव।
तथैव शक्तिभेदोऽपि। नित्या
सर्वविषया चेश्वरशक्तिर्विपरीतेतरस्य।

चित्स्वरूपात्म-

कर्म

पूर्व०—तुमने जो कहा कि संसारी जीवोंका ईश्वरसे अभेद है सो ठीक नहीं।

सिद्धान्ती—तो फिर क्या बात है ? पूर्व०—संसारी जीव और परमात्माका तो परस्पर भेद ही है। सिद्धान्ती—क्यों ?

पूर्व०—घोड़े और भैंसके समान उनके लक्षणोंमें भेद होनेके कारण; और यदि कही कि उनके लक्षणोंमें किस प्रकार भेद है तो बतलाते हैं [सुनो,] सूर्यके प्रकाशके समान ईश्वरको सब विषयोंका सर्वदा ज्ञान रहता है, उसके विपरीत संसारी जीवोंको खद्योत (जुगनू)-के समान अल्प ज्ञान है। इसी प्रकार दोनोंकी शक्तियोंमें भी भेद है। ईश्वरकी शक्ति नित्य और सर्वतोमुखी है तथा जीवकी इसके विपरीत है। ईश्वरका कर्म भी उसके चित्स्वरूपकी

ईश्वराणामिष परमेश्वरः, दुर्विज्ञेयो देवानां जयहेतुः, असुराणां पराजयहेतुः; तत्कथं नास्तीत्येत-

ईश्वरोंका भी परम ईश्वर, दुर्विज्ञेय तथा देवताओंकी जयका कारण और असुरोंकी पराजयका हेतु है। तब वह है किस प्रकार नहीं? [अर्थात् अवश्य ही है]। इस

वाक्य-भाष्य

सत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य औष्णय-स्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमित्त-दहनकर्मवत्। राजायस्कान्त-प्रकाशकर्मवच्च स्वात्माविक्रिया-रूपम्। विपरीतिमतरस्य। उपासीतेति वचनादुपास्य ईश्वरो गुरु-राजवत्। उपासकश्चेतरः शिष्यभृत्यवद् अपहतपाप्मादि-श्रवणान्नित्यशुद्ध ईश्वरः। पुण्यो वै पुण्येनेति वचनाद्विपरीत

अत एव नित्यमुक्त एवेश्वरो नित्याशुद्धियोगात्मंसारीतरः। अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणभेदोऽस्ति तत्र भेदो दृष्टः; यथाश्वमहिषयोः। तथा ज्ञानादिलक्षणवेदादीश्वरा-दात्मनां भेदोऽस्तीति चेत्।

> न। कस्मात्?

सत्तामात्रसे ही होनेवाला है जैसे कि उष्णतारूप [सूर्यकान्तमणि आदि] द्रव्योंकी सत्तामात्रसे दहनकार्य निष्पन्न हो जाता है, अथवा जैसे राजा, चुम्बक और प्रकाशसे होनेवाले कार्य [उनकी सन्निधिमात्रसे] होते हैं उसी प्रकार ईश्वरके कर्म उसके स्वरूपमें विकार उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, किन्तु जीवके कर्म इससे विपरीत हैं। 'उपासीत' इस श्रुतिके अनुसार ईश्वर गुरु एवं राजाके समान उपासनीय है तथा जीव शिष्य और सेवकके समान उपासक है। 'अपहतपाप्मा' आदि श्रुतियोंके अनुसार ईश्वर नित्यशुद्ध है तथा 'पुण्यो वै पुण्येन' आदि श्रुतिवाक्योंसे जीव इसके विपरीत स्वभाववाला है।

अतः ईश्वरं तो नित्यमुक्त ही है, किन्तु जीव नित्य अशुद्धिके योगके कारण संसारी है। तथा जहाँ ज्ञानादि लक्षणोंमें भेद रहता है वहाँ सर्वदा भेद ही देखा गया है; जैसे घोड़े और भैंसमें। अतः इसी प्रकार ज्ञानादि लक्षणोंमें भेद रहनेके कारण ईश्वर और जीवोंमें भेद ही है।

सिद्धान्ती—यह बात नहीं है। पूर्व०—कैसे?

स्यार्थस्यानुकूलानि ह्युत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते।

अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये।

कथम्? ब्रह्मविज्ञानाद्धि

अर्थके अनुकूल ही इस खण्डके आगेके वाक्य देखे जाते हैं।

अथवा इस (आख्यायिका)-का आरम्भ ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये है। किस प्रकार? क्योंकि

वाक्य-भाष्य

'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद'(बृ० उ० १।४।१०) 'ते क्षय्यलोका भवन्ति'(छा० उ० ७। २५। २) 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति'(क० उ० २।१। १०) इति भेददृष्टिर्ह्यपोह्यते। एकत्वप्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहस्रशो विद्यन्ते।

यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणभेदादि-अनादिभेदस्य त्यत्रोच्यते—न औपाधिकत्वम् अनभ्युपगमात्।

बुद्ध्यादिभ्यो व्यति-रिक्ता विलक्षणाश्चेश्वराद्धिन-लक्षणा आत्मनो न सन्ति। एक एवेश्वरश्चात्मा सर्वभूतानां नित्यमुक्तोऽभ्युपगम्यते। बाह्य-श्चक्षुर्बुद्ध्यादिसमाहारसन्तानाहं-कारममत्वादिविपरीतप्रत्यय-प्रबन्धाविच्छेदलक्षणो नित्यशुद्ध- सिद्धान्ती—क्योंकि 'यह (ब्रह्म)
अन्य है और मैं अन्य हूँ—ऐसा जो
जानता है वह [ब्रह्मके यथार्थ
स्वरूपको] नहीं जानता ''वे नाशवान् लोकोंको प्राप्त होते हैं' 'वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है' इत्यादि वाक्योंसे भेददृष्टिका निषेध किया जाता है और एकत्वका प्रतिपादन करनेवाली तो सहस्रों श्रुतियाँ विद्यमान हैं।

तथा तुमने जो कहा कि ज्ञानादि लक्षणोंमें भेद होनेके कारण जीव और ईश्वरका भेद ही है, सो इस विषयमें मेरा यह कथन है कि उनमें कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि हमें उनके ज्ञानादिका भेद मान्य नहीं है। बुद्धि आदि उपाधियोंसे व्यतिरिक्त और विलक्षण ऐसे कोई जीव नहीं हैं जो ईश्वरसे भिन्न लक्षणवाले हों। एक ही नित्यमुक्त ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा माना जाता है; क्योंकि चक्षु और बुद्धि आदि संघातकी परम्परासे प्राप्त हुए अहंकार और ममतारूप विपरीत ज्ञानका विच्छेद न होना ही जिसका लक्षण है, नित्य शुद्ध

अग्न्यादयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुः, ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति। अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्मेत्येतत् प्रदर्श्यते — येनाग्न्यादयोऽति-

ब्रह्मज्ञानसे ही अग्नि आदि देवगण देवताओंमें श्रेष्ठत्वको प्राप्त हुए थे और उनमें भी इन्द्र सबसे बढ़कर हुआ। अथवा इससे यह दिखलाया गया है कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, क्योंकि अग्नि आदि

वाक्य-भाष्य

बुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगर्भो नित्य-विज्ञानाभासश्चित्तचैत्यबीजबीजि-कल्पितोऽनित्यविज्ञान स्वभाव: ईश्वरलक्षणविपरीतोऽभ्युपगम्यते; यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारो विच्छेदे च मोक्षव्यवहारः। मृत्प्रलेपवत्प्रत्यक्ष-प्रध्वंसो देवपितृमनुष्यादिलक्षणो भूतविशेषसमाहारो न पुनश्चतुर्थी-**ऽन्यो भिन्नलक्षण ईश्वरादभ्युप**-गम्यते ।

बुद्ध मुक्त विज्ञानस्वरूप ईश्वर ही जिसका अन्तर्यामी है, जो स्वयं नित्यविज्ञानका अवभास (प्रतिबिम्ब) चित्त, चैत्य (सुखादि विषय), बीज (अविद्यादि) और बीजी (शरीरादि)-से तादात्म्यको प्राप्त होकर तद्रूप हो गया है तथा जो कल्पित, अनित्य विज्ञानवान् और ईश्वरके लक्षणसे विपरीत है वही बाह्य जीव माना गया है; जिसके इस औपाधिक स्वरूपका विच्छेद न होनेसे संसारका व्यवहार होता है तथा विच्छेद हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है।

इसमें जो देव, पितृ और मनुष्यरूप भूतोंका संघातविशेष है वह मृत्तिकाके लेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जानेवाला और [चेतन आत्मासे] सर्वथा भिन्न है; किन्तु जो [स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकारके शरीरोंसे] विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वरसे भिन्न लक्षणींवाला नहीं माना जा सकता।

यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित आत्मासे [निरुपाधिक चेतनस्वरूप] आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने 'लक्षणभेद होनेके कारण' तु लक्षणभेदाद् ऐसा हेतु दिया है, तो तुम्हारा यह हेतु

काभिप्रायेण

बुद्ध्यादिकल्पितात्मव्यतिरे-

तेजसोऽपि क्लेशेनैव ब्रह्म विदितवन्तस्तथेन्द्रो देवानामीश्वरोऽपि सन्निति। परम तेजस्वी होनेपर भी कठिनतासे ही ब्रह्मको जान सके थे तथा देवताओंका स्वामी होनेपर भी इन्द्रने उसे बड़ी कठिनतासे पहचाना था।

वाक्य-भाष्य

इत्याश्रयासिद्धो हेतुरीश्वराद् अन्यस्यात्मनोऽसत्त्वात्। ईश्वरस्यैव विरुद्धलक्षणत्व-

मयुक्तमिति चेत्सुखदुःखादियोगश्च।

न। निमित्तत्वे सित लोकविपर्ययाध्यारोपणात्सिवतृवत् ।
यथा हि सिवता नित्यप्रकाशरूपत्वाल्लोकाभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिनिमित्तत्वे सित लोकदृष्टिविपर्ययेणोदयास्तमयाहोरात्रादिकर्तृत्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीश्वरे
नित्यविज्ञानशक्तिरूपे लोकज्ञानापोहसुखदुःखस्मृत्यादिनिमित्तत्वे
सित लोकविपरीतबुद्ध्याध्यारोपितं
विपरीतलक्षणत्वं सुखदुःखाश्रयश्च न स्वतः।

आश्रयासिद्ध\* है,क्योंकि ईश्वरसे भिन्न और किसी आत्माकी सत्ता नहीं है। पर्वo—[ यदि ईश्वरसे भिन्न और

पूर्व०—[यदि ईश्वरसे भिन्न और कोई आत्मा नहीं है तो] ईश्वरमें ही विरुद्ध लक्षणत्व तथा सुख–दु:ख आदिका योग होना तो ठीक नहीं है।

*सिद्धान्ती—*ऐसी बात नहीं है; क्योंकि आत्मा सूर्यके समान केवल निमित्तमात्र है; लोकोंकी उसमें जो विपरीत बुद्धि है वह केवल आरोपके कारण है। जिस प्रकार सूर्य नित्यप्रकाशस्वरूप होनेके कारण लौकिक पदार्थोंकी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र होता है तथापि लोकोंकी दृष्टिमें विपरीत भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोपका पात्र बनता है कि वह उदय-अस्त और दिन-रात्रि आदिका कर्ता है, उसी प्रकार नित्यविज्ञानशक्तिस्वरूप ईश्वरमें भी लोकोंके ज्ञानका विनाश तथा सुख, दु:ख और स्मृति आदिकी निमित्तता उपस्थित होनेपर लोकोंकी विपरीत बुद्धिसे विपरीतलक्षणत्व तथा सुख-दु:ख-आश्रयत्वका आरोप कर लिया जाता है, उसमें स्वत: ऐसा कोई भाव नहीं है।

<sup>\*</sup> जहाँ पक्षमें पक्षतावच्छेदकालका अभाव होता है वहाँ आश्रयासिद्ध हेत्वाभास माना जाता है; जैसे—'आकाशकुसुम सुगन्धिमान् है कुसुम होनेके कारण, अन्यकुसुमवत्। इस अनुमानमें 'आकाशकुसुम' जो पक्ष है उसमें पक्षतावच्छेदकाल यानी कुसुमत्वका अभाव है, क्योंकि आकाशकुसुम कभी किसीने नहीं देखा। इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये।

वक्ष्यमाणोपनिषद्विधिपरं वा सर्वं ब्रह्मविद्याव्यतिरेकेण प्राणिनां कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यभिमानो मिथ्या, प्राणियोंका जो कर्तृत्व-भोक्तृत्वादिका

अथवा आगे कही जानेवाली समस्त उपनिषद् विधिपरक है। ब्रह्मविद्यासे और अतिरिक्त

वाक्य-भाष्य

आत्मदृष्ट्यनुरूपाध्यारोपाच्च । यथा घनादिविप्रकीर्णेऽम्बरे येनैव सवितृप्रकाशो न दृश्यते आत्मदृष्ट्यनुरूपमेवाध्यस्यति सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति प्रकाशेऽन्यत्र भ्रान्त्या। बौद्धादिवृत्त्युद्धवाभि-एवमिह भवाकुलभ्रान्त्याध्यारोपितः सुख-दुःखादियोग उपपद्यते।

तत्स्मरणाच्च। तस्यैवेश्वरस्यैव हि स्मरणम्—'मत्तः स्मृतिर्ज्ञान-मपोहनं च' (गीता १५। १५) 'नादत्ते कस्यचित्पापम्' (गीता ५। १५) इत्यादि। अतो नित्य-मुक्त एकस्मिन्सवितरीव लोका-विद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारि-त्वम्। शास्त्रादिप्रामाण्यादभ्युप-गतमसंसारित्वमित्यविरोध इति।

इसके सिवा सभी जीव अपनी-अपनी दृष्टिके अनुरूप ही उसमें आरोप करते हैं [इसलिये भी वह उन सब आरोपोंसे अछूता है] । जिस प्रकार आकाशके मेघ आदिसे आच्छादित हो जानेपर जिस–जिसको सूर्यका प्रकाश दिखलायी नहीं देता वही-वही अन्यत्र प्रकाश रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनी दृष्टिके अनुसार ऐसा आरोप करता है कि 'इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान नहीं है ।' इसी प्रकार इस आत्मतत्त्वमें भी बुद्धि आदिकी वृत्तियोंके उदय और अस्तसे वैचित्र्यको प्राप्त हुई भ्रान्तिसे आरोपित सुख– दु:खादिका योग हो सकता है।

इस विषयमें उसीकी स्मृति भी है अर्थात् उस ईश्वरके ही स्मृतिवाक्य भी हैं; जैसे—'मुझहीसे प्राणियोंको स्मृति, ज्ञान और अज्ञान प्राप्त होते हैं ' 'ईश्वर किसीके पापको स्वीकार नहीं करता' इत्यादि। अत: सूर्यके समान एक ही नित्यमुक्त ईश्वरमें लोकने अविद्यावश संसारित्वका आरोप कर रखा है, तथा शास्त्रादि प्रमाणोंसे उसका असंसारित्व जाना गया है; इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है।

यथा देवानां जयाद्यभिमानः तद्वदिति।

इत्येतद्दर्शनार्थं वा आख्यायिका, | अभिमान है वह देवताओंके जय आदिके अभिमानके समान मिथ्या है-यह बात दिखानेके लिये ही प्रस्तुत आख्यायिका है।

देवताओंका गर्व

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥

यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मने देवताओं के लिये विजय प्राप्त की। कहते हैं, उस ब्रह्मकी विजयमें देवताओंने गौरव प्राप्त किया॥१॥

पद-भाष्य

कहा यथोक्तलक्षणं परं ह यह प्रसिद्ध है कि किल देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जयं उपर्युक्त लक्षणोंवाले परब्रह्मने देवताओंके लिये जय प्राप्त लब्धवद् देवानामसुराणां च की। अर्थात् देवता और असुरोंके

वाक्य-भाष्य

एतेन प्रत्येकं ज्ञानादिभेदः प्रत्युक्तः सौक्ष्म्यचैतन्यसर्वगतत्वा-द्यविशेषे च भेदहेत्वभावात्। विक्रियावत्त्वे चानित्यत्वात्। मोक्षे च विशेषानभ्युपगमादभ्युप-गमे चानित्यत्वप्रसङ्गात्। अविद्या-वदुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य। तत्क्षयेऽनुपपत्तिरिति सिद्धम् एकत्वम्।

इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि उन सभीमें सूक्ष्मता, चैतन्य और सर्वगतत्वादि धर्म समानरूपसे रहनेके कारण भेदके हेतुका अभाव है। यदि उन्हें विकारी माना जाय तो वे अनित्य हो जायँगे। इसके सिवा मुक्तावस्थामें किसीने भी आत्माका कोई विशेष भाव नहीं माना, यदि कोई मानेगा तो अनित्यत्वका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। तथा भेद तो केवल अविद्यावान्को ही उपलब्ध होता है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी सिद्धि नहीं होती। अत: [जीव और ईश्वरका] एकत्व ही सिद्ध होता है।

### पद-भाष्य

संग्रामेऽसुराञ्जित्वा जगदराती-नीश्वरसेतुभेत्तृन् देवेभ्यो जयं तत्फलं च प्रायच्छज्जगतः स्थेम्ने। तस्य ह किल ब्रह्मणो विजये देवाः, अग्न्यादयः, अमहीयन्त महिमानं प्राप्तवन्तः॥१॥ संग्राममें संसारके शत्रु तथा ईश्वरकी मर्यादा भंग करनेवाले असुरोंको जीतकर जगत्की स्थितिके लिये वह जय और उसका फल देवताओंको दे दिया।कहते हैं, ब्रह्मकी उस विजयमें अग्नि आदि देवगण महिमाको प्राप्त हुए॥१॥

## यक्षका प्रादुर्भाव

त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति। तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति॥२॥

उन्होंने सोचा हमारी ही यह विजय है, और हमारी ही यह महिमा है। कहते हैं, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायको जान गया और उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ। तब देवतालोग [यक्षरूपमें प्रकट हुए] उस ब्रह्मको 'यह यक्ष कौन है?' ऐसा न जान सके॥ २॥

वाक्य-भाष्य

तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासन्तानस्य
अहङ्कारसम्बन्धादज्ञानव्यवस्था
बीजस्य नित्यविज्ञानान्यनिमित्तस्यात्मतत्त्वयाथात्म्यविज्ञानाद्विनिवृत्तावज्ञानबीजस्य
विच्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञा;
विपर्यये च बन्धसंज्ञा,
स्वरूपापेक्षत्वादुभयोः।

अतः अहंकारके सम्बन्धसे अज्ञानके बीजभूत शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय और इन्द्रियज्ञानके प्रवाहकी, जो नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मासे भिन्न किसी अन्य निमित्तसे स्थित है, आत्मतत्त्वके यथार्थ ज्ञानसे निवृत्ति हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका उच्छेद हो जाना है वही आत्माका मोक्ष कहलाता है और उससे विपरीतका नाम बन्ध है, क्योंकि वे [बन्ध और मोक्ष] दोनों ही [बुद्ध्यादि उपाधि–विशिष्ट] स्वरूपकी अपेक्षासे हैं।

तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रिया-फलसंयोजियतुः प्राणिनां सर्वशक्तेर्जगतः स्थितिं चिकीर्षीः, अयं जयो महिमा चेत्यजानन्तः, ते देवा ऐक्षन्त ईक्षितवन्तः, अग्न्यादि-

तब, अन्तःकरणमें स्थित, प्रत्यगात्मा, सर्वज्ञ, प्राणियोंके सम्पूर्ण कर्मफलोंका संयोग करानेवाले, सर्वशक्तिमान् एवं जगत्की रक्षा करनेके इच्छुक ईश्वरकी ही यह सम्पूर्ण जय और महिमा है यह न जानते हुए आत्माको अग्नि आदि रूपोंसे परिच्छिन्न माननेवाले

वाक्य-भाष्य

ब्रह्म ह इत्यैतिह्यार्थः। पुरा किल देवासुरसंग्रामे जगत्स्थिति-परिपिपालियषयात्मानुशासनानु-वर्तिभ्यो देवेभ्योऽर्थिभ्योऽर्थाय विजिग्येऽजैषीदसुरान्। ब्रह्मण इच्छानिमित्तो विजयो देवानां बभूवेत्यर्थः। तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। यज्ञादिलोकस्थित्यपहारिष्वसुरेषु पराजितेषु देवा वृद्धिं पूजां वा प्राप्तवन्तः॥१॥

'ब्रह्म ह' इसमें 'ह' ऐतिह्य (इतिहास)-का द्योतक है। कहते हैं, पूर्वकालमें देवासुरसंग्राममें ब्रह्मने जगत्-स्थित (लोक-मर्यादा)-की रक्षाके लिये अपनी आज्ञामें चलनेवाले विजयार्थी देवताओं के लिये असुरों को जीत लिया। अर्थात् ब्रह्मकी इच्छारूप निमित्तसे देवताओं की विजय हो गयी। ब्रह्मकी उस विजयमें देवताओं को महत्ता प्राप्त हुई। लोककी स्थितिके हेतुभूत यज्ञादिको नष्ट करनेवाले असुरोंके पराजित हो जानेपर देवताओं ने वृद्धि अथवा खूब सत्कार प्राप्त किया॥ १॥

त ऐक्षन्त इति मिथ्याप्रत्यय-

त्वाद्धेयत्वख्यापनार्थमाम्नायः । ईश्वरनिमित्ते विजये स्वसामर्थ्य- 'त ऐक्षन्त' इत्यादि शास्त्रवाक्य मिथ्याप्रत्ययरूप होनेके कारण [अभिमानका] हेयत्व प्रतिपादन करनेके लिये है।

जो विजय ईश्वरके निमित्तसे प्राप्त

पद–भाष्य

स्वरूपपरिच्छिनात्मकृतोऽस्माक-मेवायं विजयः, अस्माकमेवायं महिमा अग्निवाय्विन्द्रत्वादिलक्षणो जयफलभूतोऽस्माभिरनुभूयते; नास्मत्प्रत्यगात्मभूतेश्वरकृत इति।

एवं मिथ्याभिमानेक्षणवतां
तद् ह किल एषां मिथ्येक्षणं
विजज्ञौ विज्ञातवद्ब्रह्म। सर्वेक्षितृ
हि तत् सर्वभूतकरणप्रयोक्तृत्वात्।
देवानां च मिथ्याज्ञानमुपलभ्य
मैवासुरवद्देवा मिथ्याभि-

देवता सोचने लगे कि—हमलोगोंकी ही यह विजय हुई है, और इस विजयकी फलभूत अग्नित्व, वायुत्व एवं इन्द्रत्वरूप यह महिमा भी हमारी ही है; अत: हमारे द्वारा ही इसका अनुभव किया जाता है; यह विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्मभूत ईश्वरकी की हुई नहीं है।

इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे विचार करनेवाले उन देवताओंके इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान लिया, क्योंकि समस्त जीवोंके अन्तःकरणोंका प्रेरक होनेके कारण वह सबका साक्षी है। देवताओंके इस मिथ्या ज्ञानको जानकर 'इस मिथ्या ज्ञानसे असुरोंकी ही भाँति

वाक्य-भाष्य

तिमित्तोऽस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेत्यात्मनो
जयादि श्रेयोनिमित्तं सर्वात्मानमात्मस्थं सर्वकल्याणास्पदमीश्वरमेवात्मत्वेनाबुद्ध्वा पिण्डमात्राभिमानाः सन्तो यं मिथ्याप्रत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्डमात्रविषयत्वेन

हुई थी उसमें 'यह हमारी सामर्थ्यसे प्राप्त हुई हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है' इस प्रकार [अभिमान करके] अपनी विजय आदि कल्याणके हेतुभूत सर्वात्मा सर्वकल्याणास्पद आत्मस्थ ईश्वरको ही आत्मभावसे न जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था वह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखनेवाला होनेसे

मानात्पराभवेयुरिति तदनु-देवान्मिथ्याभिमाना-कम्पया पनोदनेनानुगृह्णीयामिति तेभ्यो देवेभ्यो ह किलार्थाय प्रादुर्बभूव स्वयोगमाहात्म्यनिर्मितेनात्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानामिन्द्रियगोचरे प्रादुर्बभूव प्रादुर्भूतवत्। तत् प्रादुर्भूतं ब्रह्म

देवताओंका भी पराभव न हो जाय' इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते हुए यह सोचकर कि 'देवताओंके मिथ्याज्ञानको निवृत्त करके मैं उन्हें अनुगृहीत करूँ ' वह उन देवताओंके लिये प्रादुर्भूत हुआ अर्थात् अपनी योगमायाके प्रभावसे सबको विस्मित करनेवाले अति अद्भुत रूपसे देवताओंकी इन्द्रियोंका विषय होकर प्रादुर्भृत अर्थात् न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तो प्रकट हुआ। उस प्रकट हुए ब्रह्मको

वाक्य-भाष्य

मिथ्याप्रत्ययत्वात्सर्वात्मेश्वर-याथात्म्यावबोधेन हातव्यता-ख्यापनार्थस्तद्धैषामित्याद्याख्या-यिकाम्नाय:।

तद्ब्रह्म ह किलैषां देवानामभि-प्रायं मिथ्याहङ्काररूपं विजज्ञौ विज्ञातवत्। ज्ञात्वा च मिथ्याभिमानशातनेन तदनुजिघृक्षया देवेभ्योऽर्थाय तेषामेवेन्द्रियगोचरे नातिदूरे प्रादुर्बभूव। महेश्वर-शक्तिमायोपात्तेनात्यन्ताद्भुतेन प्रादुर्भूतं किल केनचिद्रूपविशेषेण। तत्किलोपलभमाना अपि देवा न व्यजानत न विज्ञातवन्तः किमिदं यदेतद्यक्षं पूज्यमिति॥२॥

मिथ्या ज्ञानस्वरूप था। अत: सर्वात्मा ईश्वरके यथार्थ स्वरूपके बोधसे उसका हेयत्व प्रकट करनेके लिये ही यह'तद्धैषाम्' (वह ब्रह्म उन देवताओंके अभिप्रायको जान गया) आख्यायिकारूप आम्नाय (शास्त्र) है।

कहते हैं, वह ब्रह्म इन देवताओं के मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायको समझ गया—उसे इसका ज्ञान हो गया। उसे जानकर उस मिथ्याभिमानके छेदनद्वारा देवताओंपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे वह देवताओंके ही लिये उनकी इन्द्रियोंका विषय होकर उनसे थोड़ी ही दूरपर प्रकट हुआ। वह महेश्वरकी मायाशिक्तसे ग्रहण किये हुए किसी बड़े ही विचित्र रूपविशेषसे प्रकट हुआ, जिसे देखकर भी देवतालोग यह न जान सके--न पहचान सके कि यह यक्ष अर्थात् पूज्य कौन है ?॥ २॥

पद-भाष्य

देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं महद्भूतमिति॥२॥

पूज्यं देवतालोग यह न जान सके कि यह यक्ष अर्थात् पूजनीय महान् प्राणी कौन है?॥२॥

अग्निकी परीक्षा

## तेऽग्निमब्रुवञ्जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति॥३॥

उन्होंने अग्निसे कहा—'हे अग्ने! इस बातको मालूम करो कि यह यक्ष कौन है? उसने कहा—'बहुत अच्छा'॥ ३॥

पद-भाष्य

ते तदजानन्तो देवाः सान्तर्भयास्तद्विजिज्ञासवोऽग्निम् अग्रगामिनं जातवेदसं सर्वज्ञकल्पम् अब्रुवन् उक्तवन्तः। हे जातवेद एतद् अस्मद्गोचरस्थं यक्षं विजानीहि विशेषतो बुध्यस्व त्वं नस्तेजस्वी किमेतद्यक्षमिति॥३॥

उसे न जाननेवाले देवताओंने भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी इच्छासे सबसे आगे चलनेवाले सर्वज्ञकल्प जातवेदा अग्निसे कहा— 'हे जातवेद! हमारे नेत्रोंके सम्मुख स्थित इस यक्षको जानो—विशेष रूपसे मालूम करो कि यह यक्ष कौन है; क्योंकि तुम हम सबमें तेजस्वी हो'॥३॥

# तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्य-ब्रवीज्ञातवेदा वा अहमस्मीति॥४॥

अग्नि उस यक्षके पास गया। उसने अग्निसे पूछा—'तू कौन है? उसने कहा— 'मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय जातवेदा ही हूँ'॥४॥

पद–भाष्य

तथा अस्तु इति तद् यक्षम् तब 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर अभि अद्रवत् तत्प्रति गतवानग्निः। अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्रुत

पद-भाष्य

पिपृच्छिषुं गतवन्तं तत्समीपेऽप्रगल्भत्वात्तूष्णींभूतं तद्यक्षम् अभ्यवदद् अग्नि प्रति कोऽसीति। एवं अभाषत पृष्टोऽग्निरब्रवीत्— ब्रह्मणा अग्निनामाहं अग्निर्वा प्रसिद्धो जातवेदा इति च नामद्वयेन प्रसिद्धतयात्मानं श्लाघयन्निति ॥ ४ ॥

हुआ अर्थात् उसके पास गया। इस प्रकार गये हुए और धृष्ट न होनेके कारण अपने समीप चुपचाप खड़े हुए प्रश्न करनेकी इच्छावाले उस अग्निसे यक्षने कहा—'तू कौन हैं?' ब्रह्मके इस प्रकार पूछनेपर—'मैं अग्नि हूँ—मैं अग्नि नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँ'—इस प्रकार अग्निने दो नामसे प्रसिद्ध होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते हुए कहा॥ ४॥

# तस्मि १ स्त्वियि किं वीर्यमित्यपीद १ सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ५ ॥

[फिर यक्षने पूछा—] 'उस [जातवेदारूप] तुझमें सामर्थ्य क्या है?' [अग्निने कहा—] 'पृथिवीमें यह जो कुछ है उस सभीको जला सकता हूँ'॥५॥

पद-भाष्य

एवमुक्तवन्तं ब्रह्मावोचत् तस्मिन् एवं प्रसिद्धगुणनामवति त्विय किं वीर्यं सामर्थ्यम् इति। सोऽब्रवीद् इदं जगत् सर्वं दहेयं भस्मीकुर्यां यद् इदं स्थावरादि पृथिव्याम् इति। पृथिव्यामित्युपलक्षणार्थम्,यतो-ऽन्तरिक्षस्थमपि दह्यत एवाग्निना॥५॥ इस प्रकार बोलते हुए उस अग्निसे ब्रह्मने कहा—'ऐसे प्रसिद्ध गुण और नामवाले तुझमें क्या वीर्य—सामर्थ्य है?'वह बोला—'पृथिवीपर जो यह चराचररूप जगत् है इस सबको जला सकता हूँ—भस्म कर सकता हूँ।' 'पृथिवीमें' यह केवल उपलक्षणके लिये है, क्योंकि जो वस्तु आकाशमें रहती है वह भी अग्निसे जल ही जाती है॥५॥

# तस्मै तृणं निद्धावेतद्दहेति। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति॥६॥

तब यक्षने उस अग्निक लिये एक तिनका रख दिया और कहा— 'इसे जला'। अग्नि उस तृणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी उसे जलानेमें समर्थ नहीं हुआ। वह उसके पाससे ही लौट आया और बोला— 'यह यक्ष कौन है—इस बातको मैं नहीं जान सका'॥ ६॥

पद-भाष्य

तस्मै एवमभिमानवते ब्रह्म तृणं निदधौ पुराग्नेः स्थापितवत् ब्रह्मणा 'एतत् तृणमात्रं ममाग्रतः दहः न चेदिस दग्धुं समर्थः, मुञ्च दग्धृत्वाभिमानं सर्वत्र' इत्युक्तस्तत् तृणम् उपप्रेयाय तृणसमीपं गतवान् सर्वजवेन सर्वोत्साहकृतेन वेगेन गत्वा तद् न शशाक नाशकद्दग्धुम्।

स जातवेदाः तृणं दग्धुमशक्तो व्रीडितो हतप्रतिज्ञस्तत एव यक्षादेव तूष्णीं देवान्प्रति निववृते निवृत्तः प्रतिगतवान् न एतद् यक्षम् अशकं शक्तवानहं विज्ञातुं विशेषतः यदेतद्यक्षमिति॥६॥ इस प्रकार अभिमान करनेवाले उस अग्निक लिये ब्रह्मने एक तृण रखा अर्थात् उसके आगे तृण डाल दिया। ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि 'तू मेरे सामने इस तिनकेको जला; यदि तू इसे जलानेमें समर्थ नहीं है तो सर्वत्र जलानेवाला होनेका अभिमान छोड़ दे' वह अपने सारे बल अर्थात् उत्साहकृत सम्पूर्ण वेगसे उस तृणके पास गया। किन्तु वह वहाँ जाकर भी उसे जलानेमें समर्थ न हुआ।

इस प्रकार उस तिनकेको जलानेमें असमर्थ वह अग्नि हतप्रतिज्ञ होनेके कारण लिजत होकर उस यक्षके पास-से चुपचाप देवताओंके प्रति निवृत्त हुआ—अर्थात् उनके पास लौट आया [और बोला—] 'इस यक्षको मैं विशेषरूपसे ऐसा नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ?'॥६॥

### वायुकी परीक्षा

### अथ वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति॥७॥

तदनन्तर, उन देवताओंने वायुसे कहा—'हे वायो! इस बातको मालूम करो कि यह यक्ष कौन है?' उसने कहा—'बहुत अच्छा'॥ ७॥

### तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्य-ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति॥८॥

वायु उस यक्षके पास गया, उसने वायुसे पूछा—'तू कौन है ?' उसने कहा—'मैं वायु हूँ—मैं निश्चय मातिरिश्वा ही हूँ'॥८॥

# तस्मि १स्त्विय किं वीर्यमित्यपीद १ सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति॥९॥

[तब यक्षने पूछा—] 'उस [मातिरश्वारूप] तुझमें क्या सामर्थ्य है ?' [वायुने कहा—] 'पृथिवीमें यह जो कुछ है उस सभीको ग्रहण कर सकता हूँ'॥९॥

# तस्मै तृणं निद्धावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति॥१०॥

तब यक्षने उस वायुके लिये एक तिनका रखा और कहा—'इसे ग्रहण कर।' वायु उस तृणके समीप गया। परन्तु अपने सारे वेगसे भी वह उसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ। तब वह उसके पाससे लौट आया और बोला—'यह यक्ष कौन है—इस बातको मैं नहीं जान सका'॥१०॥

### पद–भाष्य

अथ अनन्तरं वायुमबुवन् हे तदनन्तर उन्होंने वायुसे कहा— वायो एतद्विजानीहीत्यादि 'हे वायो! इसे जानो' इत्यादि

पद-भाष्य

समानार्थं पूर्वेण। वानाद्गमनाद्-गन्धनाद्वा वायुः। मातर्यन्तिरक्षे श्वयतीति मातरिश्वा। इदं सर्वमिप आददीय गृह्णीयां यदिदं पृथिव्यामित्यादि समान-मेव॥७—१०॥ सब अर्थ पहलेहीके समान है। [वायुको] वान अर्थात् गमन या गन्ध ग्रहण करनेके कारण 'वायु' कहा जाता है। 'मातिर' अर्थात् अन्तरिक्षमें श्वयन (विचरण) करनेके कारण वह 'मातिरश्वा' है। पृथिवीमें जो कुछ है मैं इस सभीको ग्रहण कर सकता हूँ—इत्यादि शेष अर्थ पहलेहीके समान है॥७—१०॥

### इन्द्रकी नियुक्ति

# अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे॥ ११॥

तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा—'मघवन्! यह यक्ष कौन है—इस बातको मालूम करो।' तब इन्द्र 'बहुत अच्छा' कह उस यक्षके पास गया, किन्तु वह इन्द्रके सामनेसे अन्तर्धान हो गया॥११॥

वाक्य-भाष्य

तद्विज्ञानायाग्निमब्रुवन्। तृण-निधानेऽयमभिप्रायोऽत्यन्तसम्भा-वितयोरग्निमारु तयोस्तृणदहना-दानाशक्त्वात्मसम्भावना शातिता भवेदिति॥ ३—१०॥

देवताओंने उसे जाननेके लिये अग्निसे कहा। अग्नि और वायुके सामने तृण रखनेमें ब्रह्मका यह अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने और ग्रहण करनेमें असमर्थ होनेसे इन अत्यन्त प्रतिष्ठित अग्नि और वायुका आत्माभिमान क्षीण हो जाय॥ ३—१०॥

अथेन्द्रमञ्जुवन्मघवन्नेतद्विजा-पूर्ववत्। नीहीत्यादि इन्द्रः परमेश्वरो मधवा बलवत्त्वात् तदभ्यद्रवत्। तथेति तस्माद् इन्द्रादात्मसमीपं गतात् तद्ब्रह्म तिरोभूतम्। तिरोदधे इन्द्रस्येन्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निराकर्तव्य इत्यतः संवादमात्रमपि नादाद्ब्रह्मेन्द्राय॥ ११॥

फिर देवताओंने इन्द्रसे 'हे मघवन्! इसे जानो ' इत्यादि पूर्ववत् कहा। इन्द्र अर्थात् परमेश्वर, जो बलवान् होनेके कारण 'मघवा' कहा गया है, बहुत अच्छा—ऐसा कहकर उसकी ओर चला। अपने समीप आये हुए उस इन्द्रके सामनेसे वह ब्रह्म अन्तर्धान हो गया। इन्द्रका सबसे बढ़ा हुआ इन्द्रत्वका अभिमान तोड़ना चाहिये— इसलिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रका भी अवसर नहीं दिया॥ ११॥

00

### उमाका प्रादुर्भाव

### 

वह इन्द्र उसी आकाशमें [जिसमें कि यक्ष अन्तर्धान हुआ था] एक अत्यन्त शोभामयी स्त्रीके पास आया और उस सुवर्णाभूषणभूषिता [अथवा हिमालयकी पुत्री] उमा (पार्वतीरूपिणी ब्रह्मविद्या)-से बोला— 'यह यक्ष कौन है ?'॥ १२॥

वाक्य-भाष्य

इन्द्र आदित्यो वज्रभृद्वा अविरोधात्। इन्द्रोपसर्पणे ब्रह्म तिरोदध इत्यत्रायमभिप्रायः— इन्द्रोऽहमित्यधिकतमोऽभिमानो-ऽस्य सोऽहमग्न्यादिभिः प्राप्तं

प्रभृद्धा इन्द्र आदित्य अथवा वज्रधारी देवराजका नाम है, क्योंकि दोनों क्राह्म ही अर्थोंमें कोई विरोध नहीं है। ज़ह्म जो इन्द्रके समीप आते ही अन्तर्धान हो गया इसमें यह अभिप्राय था कि [ज़ह्मने देखा—] इसे 'मैं मानो– इन्द्र (देवराज) हूँ' ऐसा सोचकर सबसे अधिक अभिमान है, अतः प्राप्तं मेरे साथ अग्नि आदिको जो

तद्यक्षं यस्मिन्नकाशे आकाशप्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतमिन्द्रश्च ब्रह्मणस्तिरोधान-काले यस्मिन्नाकाशे आसीत्, स इन्द्रस्तस्मिन्नेव आकाशे तस्थौ किं तद्यक्षमिति ध्यायन्; न निववृतेऽग्न्यादिवत्।

तस्येन्द्रस्य यक्षे भक्तिं बुद्ध्वा विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत्स्त्रीरूपा। स इन्द्रस्ताम् उमां बहुशोभमानाम्—सर्वेषां हि वह यक्ष जिस आकाशमें— आकाशके जिस भागमें अपना दर्शन देकर तिरोहित हुआ था और उसके तिरोहित होनेके समय इन्द्र जिस आकाशमें था, वह इन्द्र यह सोचता हुआ कि 'यह यक्ष कौन है?' उसी आकाशमें खड़ा रहा। अग्नि आदिके समान पीछे नहीं लौटा।

उस इन्द्रकी यक्षमें भिक्त जानकर स्त्रीवेषधारिणी उमारूपा विद्यादेवी प्रकट हुई। वह इन्द्र उस अत्यन्त शोभामयी हैमवती उमाके पास गया। समस्त

वाक्य-भाष्य

वाक्सम्भाषणमात्रमप्यनेन न प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानं कथं न नाम जह्यादिति तदनुग्रहायैवान्तर्हितं तद्ब्रह्य बभूव॥ ११॥ वाणीका सम्भाषणमात्र भी प्राप्त हो गया था उसके लिये भी मैं इसे प्राप्त न हो सका—ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना अभिमान छोड़ दे। अत: उसपर कृपा करनेके लिये ही ब्रह्म अन्तर्धान हो गया॥ ११॥

वाक्य-भाष्य

स शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यर्थं ब्रह्म विजिज्ञासुर्यस्मिन्नाकाशे ब्रह्मणः प्रादुर्भाव आसीत्तिरोधानं च तस्मिन्नेव स्त्रियमतिरूपिणीं विद्यामाजगाम। अभिप्रायोद्बोध-हेतुत्वादुद्रपत्युमा हैमवतीव सा

इस प्रकार अभिमान शान्त हो जानेपर इन्द्र ब्रह्मका अत्यन्त जिज्ञासु होकर उसी आकाशमें, जिसमें कि ब्रह्मका आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ था, एक अत्यन्त रूपवती स्त्री—विद्या-देवीके पास आया। ब्रह्मके गुप्त हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करनेकी

शोभमानानां शोभनतमा विद्या,
तदा बहुशोभमानेति विशेषणमुपपन्नं
भवति; हैमवतीं हेमकृताभरणवतीमिव बहुशोभमानामित्यर्थः;
अथवा उमैव हिमवतो दुहिता
हैमवती नित्यमेव सर्वज्ञेनेश्वरेण
सह वर्तत इति ज्ञातुं
समर्थेति कृत्वा ताम्—उपजगाम
इन्द्रस्तां ह उमां किल उवाच
पप्रच्छ— ब्रूहि किमेतद्दर्शियत्वा
तिरोभूतं यक्षमिति॥१२॥

शोभायमानोंमें विद्या ही सबसे अधिक शोभामयी है; इसिलये उसके लिये 'बहुशोभमाना' यह विशेषण उचित ही है। हैमवती अर्थात् हेम (सुवर्ण)-निर्मित आभूषणोंवालीके समान अत्यन्त शोभामयी। अथवा हिमवान्की कन्या होनेसे उमा (पार्वती) ही हैमवती है। वह सर्वदा उस सर्वज्ञ ईश्वरके साथ वर्तमान रहती है; अतः उसे जाननेमें समर्थ होगी—यह सोचकर इन्द्र उसके पास गया, और उससे पूछा— 'बतलाइये, इस प्रकार दर्शन देकर छिप जानेवाला यह यक्ष कौन है?'॥ १२॥

इति तृतीयः खण्डः॥ ३॥

वाक्य-भाष्य

शोभमाना विद्यैव। विरूपोऽपि

कारण होनेसे वह रुद्रपत्नी हिमालयपुत्री पार्वतीके समान शोभामयी ब्रह्मविद्या ही थी, क्योंकि विद्यावान् पुरुष रूपहीन होनेपर भी बहुत शोभा पाता है॥ १२॥

विद्यावान्बहु शोभते॥ १२॥

इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥

# चतुर्थ खण्ड

उमाका उपदेश

सा ब्रह्मोति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मोति॥ १॥

उस विद्यादेवीने स्पष्टतया कहा—'यह ब्रह्म है' तुम ब्रह्मके ही विजयमें इस प्रकार महिमान्वित हुए हो'। कहते हैं, तभीसे इन्द्रने यह जाना कि यह ब्रह्म है॥१॥

सा ब्रह्मेति होवाच ह किल ब्रह्मणो वै ईश्वरस्यैव विजये—ईश्वरेणैव जिता असुराः; यूयं तत्र निमित्तमात्रम्; तस्यैव विजये—यूयं महीयध्वं महिमानं एतदिति प्राप्नुथ। क्रियाविशेषणार्थम् । मिथ्याभिमान-युष्माकम्—अस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति। ततः तस्मादुमावाक्याद् ह विदाञ्चकार एव ब्रह्मेति अवधारणात् | इन्द्रः;

उससे 'यह ब्रह्म है' ऐसा कहा। 'निस्सन्देह ब्रह्म—ईश्वरके विजयमें ही [तुम महिमाको प्राप्त हुए हो]। असुरोंको ईश्वरने ही जीता था; तुम तो उसमें निमित्तमात्र थे। अतः उसके ही विजयमें तुम्हें यह महिमा मिली है।' मूलमें 'एतत्' यह क्रियाविशेषणके लिये है। 'यह हमारी ही विजय है, यह हमारी ही महिमा है' यह तो तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है। तब उमादेवीके उस वाक्यसे ही इन्द्रने जाना कि 'यह ब्रह्म है'। 'ततः' पदके साथ 'ह' और 'एव' ये अव्यय निश्चय करानेके लिये ही प्रयुक्त हुए हैं। [अर्थात् उमा-

वाक्य-भाष्य

तां च पृष्ट्वा तस्या एव वचनाद् विदाञ्चकार विदितवान्। अत इन्द्रस्य बोधहेतुत्वाद्विद्यैवोमा। विद्यासहायवानीश्वर इति स्मृतिः। यस्मादिन्द्रविज्ञानपूर्वकम् अग्नि-वाय्वन्द्रास्ते ह्येनन्नेदिष्ठमितसमीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः सन्तः पस्पृशुः स्पृष्टवन्तः—ते हि प्रथमः प्रथमं विदाञ्चकार विदाञ्चक्रुरित्येतत्—तस्मादिततराम् इन्द्रने उस उमासे पूछकर उसीके वचनसे [ब्रह्मको] जाना था; अत: इन्द्रके बोधकी हेतुभूता होनेसे उमा विद्या ही है। 'ईश्वर विद्यासहायवान् है' ऐसी स्मृति भी है। क्योंकि इन्द्रके विज्ञानपूर्वक अग्नि, वायु और इन्द्र— इन देवताओंने ही ब्रह्मका, उसके नेदिष्ठ अर्थात् अत्यन्त समीप पहुँचकर ब्रह्मविद्याद्वारा स्पर्श किया था—उन्हींने प्रथम यानी पहले-पहल उसे जाना था इसलिये वे अन्य देवताओंसे बढ़े हुए हैं—उनसे अधिक देदीप्यमान होते हैं; पद–भाष्य

इति, ततो हैव स्वातन्त्र्येण॥१॥

न देवीके वाक्यसे ही इन्द्रने ब्रह्मको जाना] स्वतन्त्रतासे नहीं॥१॥

यस्मादग्निवाच्विन्द्रा एते देवा

संवाददर्शनादिना ब्रह्मणः

सामीप्यमुपगताः —

क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र— ये देवता ही ब्रह्मके साथ संवाद और दर्शनादि करनेके कारण उसकी समीपताको प्राप्त हुए थे---

तस्माद्वा एते देवो अतितरामिवान्यान्देवान्यदग्निर्वायु-रिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पृशुस्ते ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति॥ २॥

क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र—इन देवताओंने ही इस समीपस्थ ब्रह्मका स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले-पहल 'यह ब्रह्म है' ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बढ़कर हुए॥ २॥

पद-भाष्य

तस्मात् स्वैर्गुणैरतितरामिव शक्तिगुणादिमहाभाग्यैः, अन्यान् देवान् अतितराम् अतिशेरत इव एते देवाः । इव शब्दोऽनर्थकोऽव-धारणार्थो वा। यद् अग्निः, वायुः, इन्द्रस्ते ते हि देवा यस्माद् एनद् ब्रह्म नेदिष्ठम् अन्तिकतमं प्रियतमं संवादादिप्रकारै:, ते हि यस्माच्च एवं प्रियतम भावसे स्पर्श किया था।

इसलिये निश्चय ही ये देवगण अपने शक्ति एवं गुण आदि महान् सौभाग्योंके कारण अन्य देवताओंसे बढ़कर हुए।'इव'शब्द निरर्थक अथवा निश्चयार्थक है। क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र—इन देवताओंने इस ब्रह्मका पूर्वोक्त संवाद आदि प्रकारोंसे पस्पर्शुः स्पृष्टवन्तो यथोक्तैर्ब्रह्मणः नेदिष्ठ अर्थात् अत्यन्त निकटवर्ती

वाक्य-भाष्य

अतीत्यान्यानितशयेन दीप्यन्ते उनमें भी इन्द्र सबसे अधिक

पद-भाष्य

हेतो, एनद् ब्रह्म प्रथमः प्रथमाः और उन्होंने ही इस ब्रह्मको प्रथम प्रधानाः सन्त इत्येतत्, विदाञ्चकार अर्थात् प्रधानरूपसे 'यह ब्रह्म है' विदाञ्चकुरित्येद्ब्रह्येति॥२॥

ऐसा जाना था॥२॥

यस्मादग्निवायू इन्द्रवाक्यादेव विदाञ्चक्रतुः, इन्द्रेण हिन्द्रके वाक्यसे ही उसे जाना था, कारण हि उमावाक्यात्प्रथमं श्रुतं ब्रह्मेति— | सुना था कि 'यह ब्रह्म है'—

अपि वयोंकि अग्नि और वायुने भी कि उमाके वाक्यसे तो इन्द्रने ही पहले

### तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श स होनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति॥३॥

इसलिये इन्द्र अन्य सब देवताओंसे बढ़कर हुआ; क्योंकि उसने ही इस समीपस्थ ब्रह्मका स्पर्श किया था--उसने ही पहले-पहल 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार इसे जाना था॥३॥

पद-भाष्य

तस्माद्वै इन्द्रः, अतितरामिव अतिशेरत इव अन्यान् देवान्। स

अतः इन्द्र इन अन्य देवताओंकी अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि उसीने इसका ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श यस्मात् सबसे समीपसे स्पर्श किया था—

वाक्य-भाष्य

अन्यान्देवांस्ततोऽपीन्द्रोऽतितरां दीप्यते। दीप्तिमान् है, क्योंकि सबसे पहले आदौ ब्रह्मविज्ञानात्॥१—३॥ था॥१—३॥

उसे ही ब्रह्मका ज्ञान हुआ

स होनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेत्युक्तार्थं वाक्यम्॥३॥

उसीने इसे सबसे पहले जाना था कि 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार इस वाक्यका अर्थ पहले ही कहा जा चुका है॥ ३॥

ब्रह्मविषयक अधिदैव आदेश

# तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ इतीन्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम्॥४॥

उस ब्रह्मका यह [उपासनासम्बन्धी] आदेश है। जो बिजलीके चमकनेके समान तथा पलक मारनेके समान प्रादुर्भूत हुआ वह उस ब्रह्मका अधिदैवत रूप है॥४॥

पद-भाष्य

तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष

आदेश उपमोपदेशः। निरुपमस्य
ब्रह्मणो येनोपमानेनोपदेशः

सोऽयमादेश इत्युच्यते। किं तत्?

यदेतत् प्रसिद्धं लोके विद्युतो
व्यद्युतद् विद्योतनं कृतवदि
त्येतदनुपपनिति विद्युतो विद्योतन-

उस प्रस्तावित ब्रह्मके विषयमें यह आदेश यानी उपमोपदेश है। जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका उपदेश किया जाता है वह 'आदेश' कहा जाता है। वह आदेश क्या है? यह जो लोकमें प्रसिद्ध बिजलीका चमकना है। यहाँ 'व्यद्युतत्' शब्दका 'प्रकाश किया' ऐसा अर्थ अनुपपन्न होनेके कारण 'विद्युतो विद्योतनम्—विद्युत्–

वाक्य-भाष्य

तस्यैष आदेशः। तस्य ब्रह्मण एष वक्ष्यमाण आदेश उपासनोपदेश इत्यर्थः। यस्माद्देवेभ्यो उसका यह आदेश है। अर्थात् उस ब्रह्मका यह आगे कहा जानेवाला आदेश—उपासनासम्बन्धी उपदेश है। क्योंकि ब्रह्म देवताओंके सामने

मिति कल्प्यते। आ ३ इत्युप-मार्थः। विद्युतो विद्योतन-मिवेत्यर्थः, 'यथा सकृद्विद्युतम्' इति श्रुत्यन्तरे च दर्शनाद् विद्युदिव हि सकृदात्मानं दर्शियत्वा तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः।

अथवा विद्युतः 'तेजः' इत्यध्याहार्यम्। व्यद्युतद् विद्योतितवत् आ ३ इव। विद्युतस्तेजः सकृद्विद्योतितवदिवेत्यभिप्रायः। इतिशब्द आदेशप्रतिनिर्देशार्थः— का चमकना' ऐसा अर्थ माना जाता है। 'आ' यह अव्यय उपमाके लिये है। अर्थात् बिजली चमकनेके समान [ऐसा तात्पर्य है]। जैसा कि 'यथा सकृद्विद्युतम्' इस अन्य श्रुतिसे भी देखा जाता है, क्योंकि ब्रह्म विद्युत्के समान ही अपनेको एक बार प्रकाशित करके देवताओंके सामनेसे तिरोभूत हो गया था।

अथवा 'विद्युतः 'इस पदके आगे 'तेजः 'पदका अध्याहार करना चाहिये। 'व्यद्युतत्' का अर्थ है 'प्रकाशित हुआ' तथा 'आ' का अर्थ 'समान' है। अतः इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'जो बिजलीके तेजके समान एक बार प्रकाशित हुआ।'

वाक्य-भाष्य

विद्युदिव सहसैव प्रादुर्भृतं ब्रह्म
द्युतिमत्तरमाद्विद्युतो विद्योतनं
यथा यदेतद्ब्रह्म
व्यद्युतद्विद्योतितवत्। आ
इवेत्युपमार्थ आशब्दः। यथा
घनान्धकारं विदार्य विद्युत्सर्वतः
प्रकाशत एवं तद्ब्रह्म देवानां पुरतः
सर्वतः प्रकाशवद्व्यक्तीभूतमतो

विद्युत्के समान सहसा (अकस्मात्) ही प्रकट हो गया था, इसिलये जो यह ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्युत्के प्रकाशके समान प्रकाशित हुआ। 'आ' का अर्थ 'इव' है; यह 'आ' शब्द उपमाके लिये है। जिस प्रकार बिजली सघन अन्धकारको विदीर्ण करके सब ओर प्रकाशित होती है उसी प्रकार वह ब्रह्म देवताओंके सामने सब ओर प्रकाशयुक्त होकर व्यक्त हुआ; इसिलये 'वह

इत्ययमादेश इति। इच्छब्दः

समुच्चयार्थ:।

अयं चापरस्तस्यादेशः।
कोऽसौ? न्यमीमिषद् यथा चक्षुः,
न्यमीमिषद् निमेषं कृतवत्। स्वार्थे
णिच्। उपमार्थं एव आकारः।
चक्षुषो विषयं प्रति प्रकाशतिरोभाव
इव चेत्यर्थः। इति अधिदैवतं
देवताविषयं ब्रह्मण उपमानदर्शनम्॥४॥

'इति' शब्द आदेशका संकेत करनेके लिये है अर्थात् 'यह आदेश है' ऐसा बतलानेके लिये है, और 'इत्' शब्द समुच्चयार्थक है।

इसके सिवा एक दूसरा आदेश यह भी है। वह क्या है? [सुनो—] जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है, उसी प्रकार उसने भी निमेष किया। यहाँ स्वार्थमें 'णिच्' प्रत्यय हुआ है। 'आ' उपमाके ही लिये है। इस प्रकार 'नेत्रके विषयसे प्रकाशके छिप जानेक समान' ऐसा अर्थ हुआ। इस तरह यह ब्रह्मकी अधिदैवत—देवताविषयक उपमा दिखलायी गयी॥४॥

वाक्य-भाष्य

व्यद्युतदिवेत्युपास्यम्। यथा

सकृद्विद्युतिमिति च वाजसनेयके।
यसमाच्चेन्द्रोपसर्पणकाले
स्यमीमिषत्। यथा कश्चिच्चक्षुर्निमेषणं कृतवानिति। इतीदित्यनर्थकौ
निपातौ। निमिषितवदिव तिरोभूतम्।
इति एवमधिदैवतं देवताया अधि
यद्दर्शनमधिदैवतं तत्॥ ४॥

बिजलीकी चमकके समान है' इस प्रकार उपासना करनेयोग्य है। जैसा कि वाजसनेयक श्रुतिमें भी 'यथा सकृद्विद्युतम्' ऐसा कहा है।

क्योंकि इन्द्रके समीप जानेके समय ब्रह्म इस प्रकार संकुचित हो गया था, मानो किसीने नेत्र मूँद लिये हों; अत: वह नेत्र मूँदनेके समान तिरोहित हुआ। इस प्रकार वह अधिदैवत ब्रह्मदर्शन है। जो दर्शन देवतासम्बन्धी होता है वह अधिदैवत कहलाता है। 'इति' और 'इत्' इन दोनों निपातोंका यहाँ कुछ अर्थ नहीं है॥ ४॥

### ब्रह्मविषयक अध्यात्म आदेश

## अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुप-

इसके अनन्तर अध्यात्म-उपासनाका उपदेश कहते हैं-यह मन जो जाता हुआ-सा कहा जाता है वह ब्रह्म है—इस प्रकार उपासना करनी चाहिये, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता है और निरन्तर संकल्प किया जाता है॥५॥

पद-भाष्य

अनन्तरम् अध्यात्मं अथ प्रत्यगात्मविषय आदेश उच्यते। यदेतद् गच्छतीव मनः। च ढौकत एतद्ब्रह्म इव विषयीकरोतीव। यच्च अनेन मनसा एतद्ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति साधकः, अभीक्ष्णं भृष्रम्।सङ्करपश्च–

इसके पश्चात् अब अध्यात्म अर्थात् प्रत्यगात्मासम्बन्धी आदेश कहा जाता है। यह जो मन जाता हुआ– सा मालूम होता है, सो वह मानो ब्रह्मको ही विषय करता है।और साधक पुरुष इस मनसे जो ब्रह्मका बारम्बार उपस्मरण—समीपसे स्मरण करता है [वह उसका अध्यात्म आदेश है]।

वाक्य-भाष्य

अनन्तरमध्यात्ममात्म-विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाक्यशेष:। यदेतद्यथोक्त-गच्छतीव लक्षणं ब्रह्म प्राप्नोतीव

आगे अब अध्यात्म--आत्मविषयक उपासना जाती है—इस प्रकार इस वाक्यमें 'उच्यते' यह क्रियापद शेष है। जो यह मन उपर्युक्त लक्षणोंवाले ब्रह्मके प्रति मानो जाता—प्राप्त होता अर्थात् विषय करता है [वह ब्रह्म विषयीकरोती- है-इस प्रकार उपासना करनी चाहिये]। मन वस्तुतः ब्रह्मको वेत्यर्थः। न पुनर्विषयीकरोति विषय नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म तो

मनसो ब्रह्मविषयः।

मनउपाधिकत्वाद्धि मनसः

सङ्कल्पस्मृत्यादिप्रत्ययैरभिव्यज्यते

ब्रह्म, विषयीक्रियमाणिमव। अतः

स एष ब्रह्मणोऽध्यात्ममादेशः।

विद्युन्निमेषणवदिधदैवतं द्रुत
प्रकाशनधर्मि, अध्यात्मं च मनः
प्रत्ययसमकालाभिव्यक्तिधर्मि—

इत्येष आदेशः। एवमादिश्यमानं

हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगम्यं भवतीति

मनका संकल्प भी ब्रह्मको ही विषय करनेवाला है। ब्रह्म मनरूप उपाधिवाला है; इसलिये मनकी संकल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियोंसे मानो विषय किया जाता हुआ ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है। अत: यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है।

विद्युत् और निमेषोन्मेषके समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होनेवाला है— यह अधिदैवत आदेश कहा गया और वह मनकी प्रतीतिके समकालमें अभिव्यक्त होनेवाला है—यह उसका अध्यात्म आदेश है। इस प्रकार उपदेश किया हुआ ब्रह्म मन्दबुद्धियोंकी समझमें आ जाता है—इसलिये यह [सोपाधिक]

वाक्य-भाष्य

मनसोऽविषयत्वाद्ब्रह्मणोऽतो मनो न गच्छति। येनाहुर्मनो मतिमिति हि चोक्तम्। तु गच्छतीवेति मनसोऽपि मनस्त्वात्। आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मणस्त-त्समीपे मनो वर्तत इति। उपस्मरत्यनेन मनसैव तद्ब्रह्म विद्वान्यस्मात्तस्माद्ब्रह्म गच्छतीवेत्युच्यते। मनका अविषय है; इसलिये वह उसतक नहीं पहुँच सकता, जैसा कि पहले कह चुके हैं कि 'जिससे मन मनन किया कहा जाता है।' अत: मनका भी मन होनेंके कारण 'गच्छतीव' (मानो जाता है) ऐसा कहा गया है।

अर्थात् ब्रह्मका स्वरूपभूत होनेके कारण मन उसके समीप रहता है। क्योंकि विद्वान् इस मनसे ही उस ब्रह्मका स्मरण करता है इसलिये [मन] ब्रह्मके समीप मानो जाता है, ऐसा

a a

पद–भाष्य

निरुपाधिकमेव ब्रह्म मन्दबुद्धि- | भिराकलयितुं शक्यम्॥५॥

आदेशोपदेश:। न हि ब्रह्मका उपदेश है, क्योंकि मन्दबुद्धि पुरुषोंद्वारा निरुपाधिक ब्रह्मका ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता॥५॥

वन-संज्ञक ब्रह्मकी उपासनाका फल

तथा—

तद्ध तद्वनं नाम तद्वनिमत्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैन १ सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति॥ ६॥

वह यह ब्रह्म ही वन (सम्भजनीय) है। उसकी 'वन'—इस नामसे उपासना करनी चाहिये। जो उसे इस प्रकार जानता है उसे सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं॥६॥

पद-भाष्य

वाक्य-भाष्य

तद् ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम तस्य वनं तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मभूतत्वाद्वनं वननीयं संभजनीयम्। अतस्तद्वनं नामः प्रख्यातं ब्रह्म तद्वनमिति यतः,

वह ब्रह्म निश्चय ही 'तद्वन' नामवाला है ।'तस्य वनं तद्वनम्'[इस प्रकार यहाँ षष्ठीतत्पुरुष समास है]। अर्थात् यह उस प्राणिसमूहका प्रत्यगात्म– स्वरूप होनेके कारण वन-वननीय अर्थात् भजनीय है। इसलिये इसका नाम 'तद्वन' है। क्योंकि ब्रह्म 'तद्वन'

अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च सङ्कल्पो कहा जाता है। ब्रह्मद्वारा प्रेरित मनका ब्रह्मप्रेषितस्य मनसः। उपस्मरणसङ्कल्पादिभिर्लिङ्गैर्ब्रह्म-मनोऽध्यात्मभूतमुपास्यमित्यभि-प्रायः ॥ ५ ॥

अत ही बारम्बार संकल्प होता है। अतः तात्पर्य यह है कि स्मरण और संकल्प आदि लिंगोंसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म-स्वरूपसे उपासना करनी चाहिये॥ ५॥

तस्मात् तद्वनिमति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यं चिन्तनीयम्।

अनेन नाम्नोपासनस्य फलमाह स यः कश्चिद् एतद् यथोक्तं ब्रह्म एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते अभि ह एनम् उपासकं सर्वाणि इस नामसे प्रसिद्ध है, इसलिये उसकी 'तद्वन' इस गुणव्यंजक नामसे ही उपासना—चिन्तन करना चाहिये।

इस नामसे की हुई उपासनाका फल बतलाते हैं—'जो कोई इस पूर्वोक्त ब्रह्मको उपर्युक्त गुणोंसे युक्त जानता अर्थात् उपासना करता है, उस उपासकसे समस्त प्राणी इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अभीष्ट

वाक्य-भाष्य

तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो विधीयते—

तद्ध तद्वनम्, तदेतद्ब्रह्म
तच्च तद्वनं च तत्परोक्षं वनं
सम्भजनीयम्। वनतेस्तत्कर्मणस्तस्मात्तद्वनं नाम। ब्रह्मणो गौणं
हीदं नाम। तस्मादनेन गुणेन
तद्वनमित्युपासितव्यम्। स यः
कश्चिदेतद्यथोक्तमेवं यथोक्तेन
गुणेन वनमित्यनेन नाम्नाभिधेयं
ब्रह्म वेदोपास्ते तस्यैतत्फलमुच्यते।
सर्वाणि भूतान्येनमुपासकमभिन्ती-

उस ब्रह्मकी अध्यात्म-उपासनामें गुणका विधान किया जाता है—

'वह ब्रह्म तद्वन' है, यानी ह ब्रह्म तत् अर्थात् परोक्ष और वन— अच्छी तरह भजन करनेयोग्य है। [वन धातुका अर्थ अच्छी प्रकार भजन करना है] तत् शब्द जिसका कर्मभूत है ऐसे वन धातुसे तद्वन शब्द सिद्ध होता है; अत: उसका 'तद्वन' नाम है। ब्रह्मका यह नाम गुणविशेषके कारण है। अतः इस गुणके कारण वह 'वन है' इस प्रकार उपासना करने-योग्य है। वह, जो कोई उपर्युक्त गुणके कारण पहले कहे हुए 'वन ' इस नामसे इसके अभिधेय ब्रह्मको जानता अर्थात् उपासना करता है उसके लिये यह फल बतलाया जाता है। इस उपासककी सभी भूत इच्छा करते हैं

पद-भाष्य

भूतानि अभिसंवाञ्छन्ति ह फलोंकी इच्छा यानी प्रार्थना करने प्रार्थयन्त एव यथा ब्रह्म॥६॥ लगते हैं, जैसे कि ब्रह्मसे॥६॥

वाक्य-भाष्य

हाभिसम्भजन्ते सेवन्ते स्मेत्यर्थः। अर्थात् सभी उसका भजन यानी

सेवा करते हैं। यह प्रसिद्ध ही है कि जैसे गुणवालेकी उपासना की

यथागुणोपासनं हि फलम्॥६॥ जाती है वैसा ही फल होता है॥६॥

एवमनुशिष्ट: आचार्यमुवाच-

शिष्य |

इस प्रकार उपदेश पाकर शिष्यने आचार्यसे कहा---

उपसंहार

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्ब्राह्मी वाव त उपनिषदमब्रुमेति॥ ७॥

[शिष्यके यह कहनेपर कि] हे गुरो! उपनिषद् कहिये [गुरुने कहा] 'हमने तुझसे उपनिषद् कह दी। अब हम तेरे प्रति ब्राह्मणजातिसम्बन्धिनी उपनिषद् कहेंगे'॥७॥

पद-भाष्य

उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं भो भगवन् ब्रूहि इति।

> एवमुक्तवति शिष्ये

हे भगवन्! जो चिन्तनीय उपनिषद् यानी रहस्य है वह मुझसे कहिये।

शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्यने कहा-'तुझसे उपनिषद् तो कह दी

आहाचार्यः — उक्ता अभिहिता ते तव

वाक्य-भाष्य

उपनिषदं भो ब्रूहि इस प्रकार उपनिषद् कह चुकनेपर भी जब शिष्यने इत्युक्तायामप्युपनिषदि शिष्येणोक्त कहा कि 'उपनिषद् कहिये' तब

पद–भाष्य

उपनिषत्। का पुनः सेत्याह ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मन इयं ब्राह्मी ताम् परमात्मविषयत्वादतीतविज्ञानस्य, वाव एव ते उपनिषदमब्रूमेति उक्तामेव परमात्मविषयामुपनिषद-मब्रूमेत्यवधारयत्युत्तरार्थम्। परमात्मविषयामुपनिषदं श्रुतवत ब्रूहीति उपनिषदं पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः? तावच्छ्रतस्यार्थस्य ततः पिष्टपेषणवत्पुन-रुक्तोऽनर्थकः प्रश्नः स्यात्। अथ सावशेषोक्तोपनिषत्स्यात् , तत्-

वह उपनिषद् क्या है ? सो बतलाते हैं--हमने तेरे प्रति ब्राह्मी- ब्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी उपनिषद् ही कही है, क्योंकि पूर्वकथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था। 'वाव'— निश्चय ही 'ते उपनिषदम– ब्रूम' इस वाक्यके द्वारा पहले कही हुई उपनिषद्को ही लक्ष्य करके तुमसे परमात्मसम्बन्धिनी उपनिषद् ही कही है' इस प्रकार\* अगले ग्रन्थका विषय स्पष्ट करनेके लिये निश्चय करते हैं।

यहाँ परमात्मविषयिणी उपनिषद्को सुन चुकनेवाले शिष्यका 'उपनिषद् कहिये' इस प्रकार प्रश्न करनेमें क्या अभिप्राय है ? यदि उसने सुनी हुई बातके विषयमें ही पुन: प्रश्न किया है तो उसका पुनः कहना पिष्टपेषण (पिसे हुएको पीसने)-के समान निरर्थक ही है। और यदि पहले कही हुई उपनिषद् असम्पूर्ण होती तो

वाक्य-भाष्य

आचार्य आह—उक्ता कथिता

बोले-'मैंने आचार्य तुझसे तुभ्यमुपनिषदात्मोपासनं च उपनिषद् और आत्माकी उपासना ब्राह्मीं वाव ते तुभ्यं कह दी'। अब हम तुझे ब्राह्मी—

<sup>\*</sup> उपनिषद्के जिज्ञासु शिष्यसे आचार्य पूर्वमें ही उपनिषद्का कथन कर यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तर ग्रन्थमें उपनिषद्का वर्णन नहीं है।

फलवचनेनोपसंहारो न स्तस्याः 'प्रेत्यास्माल्लोकादमृता युक्तः भवन्ति' (के० उ० २। ५ ) इति। तस्मादुक्तोपनिषच्छेषविषयोऽपि प्रश्नोऽनुपपन्न एव, अनवशेषितत्वात्। कस्तर्ह्यभिप्रायः प्रष्टुरित्युच्यते-पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा, अथ निरपेक्षैव ? सापेक्षा चेदपेक्षित-विषयामुपनिषदं ब्रूहि। अथ निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलाद-परमस्तीत्येवमभिप्रायः। वन्नातः

'इस लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो जाते हैं' इस प्रकार फल बतलाते हुए उसका उपसंहार करना उचित न होता। अतः पूर्वोक्त उपनिषद्के अवशिष्ट (कहनेसे बचे हुए) अंशके सम्बन्धमें प्रश्न करना भी अयुक्त ही है, क्योंकि उसमें कोई बात कहनेसे छोड़ी नहीं गयी। तो फिर प्रश्नकर्ताका क्या अभिप्राय हो सकता है? इसपर कहा जाता है—

पहले जो उपनिषद् कही गयी है उसके अवशेषरूपसे किन्हीं अन्य सहकारी साधनोंकी अपेक्षा है अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कही गयी है ? यदि वह सापेक्षा है तो अपेक्षित विषय-सम्बन्धिनी उपनिषद् कहिये और यदि उसे किसीकी अपेक्षा नहीं है तो पिप्पलादके समान\*इससे पर और कुछ नहीं है—इस प्रकार निर्धारण कीजिये—

वाक्य-भाष्य

ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेरुपनिषदमब्रूम वक्ष्याम इत्यर्थः। वक्ष्यति हि। ब्राह्मी नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनिषत्। तस्मान्न भूताभिप्रायोऽब्रूमेत्ययं शब्दः॥७॥

ब्रह्मकी—ब्राह्मण-जातिकी उपनिषद् सुनाते हैं। यह उपनिषद् आगे कही जायगी। अबतक ब्राह्मी उपनिषद् नहीं कही गयी, आत्मासम्बन्धिनी उपनिषद् ही कही गयी है। अत: 'अब्रूम' इस शब्दसे भूतकालका अभिप्राय नहीं है॥ ७॥

<sup>\*</sup> देखिये प्रश्नोपनिषद् ६।७।

. पद-भाष्य

एतदुपपन्नमाचार्यस्यावधारण-वचनम् 'उक्ता त उपनिषत्' इति।

ननु नावधारणमिदम्, यतो-ऽन्यद्वक्तव्यमाह 'तस्यै तपो दमः' इत्यादि।

> सत्यम् , वक्तव्यमुच्यते आचार्येण न तूक्तोपनिष-

तपः प्रभृतीनां च्छेषतया तत्सहकारि-ब्रह्मविद्याया साधनान्तराभिप्रायेण अशेषत्व– प्रतिपादनम् वा; किं तु ब्रह्मविद्या-प्राप्सुपायाभिप्रायेण वेदैस्तदङ्गैश्च सहपाठेन समीकरणात्तपःप्रभृती-नाम्। न हि वेदानां शिक्षा-द्यङ्गानां च साक्षाद्ब्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाधनत्वं वा सम्भवति। सहपठितानामपि यथायोगं विनियोग: विभज्य चेत्; यथा सूक्तवाकानुमन्त्रण-यथादैवतं विभाग:; मन्त्राणां

यह शिष्यके प्रश्नका अभिप्राय है। अत: आचार्यका 'तुझसे उपनिषद् कह दी गयी' यह अवधारणवाक्य ठीक ही है।

शंका—यह अवधारणवाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि 'तस्यै तपो दमः ' इत्यादि आगामी वाक्यद्वारा कुछ और कहनेयोग्य बात कही गयी है।

समाधान—ठीक है, आचार्यने एक दूसरे कथनीय विषयको तो कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त उपनिषद्के अवशेषरूप अथवा अन्य सहकारी साधनरूपसे नहीं कहा। बल्कि ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके उपाय बतलानेके ही अभिप्रायसे कहा है, क्योंकि मन्त्रमें वेद और उनके अंगोंके साथ तप आदिका पाठ करके उनसे इनकी समानता प्रकट की गयी है; क्योंकि वेद और शिक्षादि वेदांग ब्रह्मविद्याके साक्षात् शेषभूत अथवा उसके सहकारी साधन नहीं हो सकते। [अत: इनके साथ पाठ होनेसे तप आदि भी विद्याके अंग या साधन सिद्ध नहीं होते]।

शंका—िकन्तु [वेद-वेदांगोंके] साथ-साथ पढ़े हुए होनेपर भी तप आदिका भी सम्बन्धके अनुसार विभाग करके प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात् जिस प्रकार सूक्तवाकरूप अनुमन्त्रण मन्त्रोंका उनके देवताओं-

तथा तपोदमकर्मसत्यादीनामिष ब्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाधनत्वं वेति कल्प्यते। वेदानां तदङ्गानां चार्थप्रकाशकत्वेन कर्मात्मज्ञानो-पायत्विमत्येवं ह्ययं विभागो युज्यते अर्थसम्बन्धोपपत्ति-सामर्थ्यादिति चेत्।

नः अयुक्तेः। न ह्ययं विभागो

घटनां प्राञ्चित। न हि

सर्विक्रियाकारकफलभेदबुद्धितिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः

शेषापेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो

वा युज्यते। सर्विवषयव्यावृत्तप्रत्य
गात्मविषयनिष्ठत्वाच्य ब्रह्मविद्यायास्तत्फलस्य च निःश्रेयसस्य।

के अनुसार विभाग किया जाता है\* उसी प्रकार तप, दम, कर्म और सत्यादिको भी ब्रह्मविद्याका शेषभूत अथवा सहकारी साधन माना जा सकता है। वेद और उनके अंग अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म और आत्मज्ञानके साधन हैं—इस प्रकार अर्थके सम्बन्धकी उपपत्तिके सामर्थ्यसे उनका ऐसा विभाग उचित ही है। ऐसा मानें तो?

समाधान—युक्तिसंगत न होनेके कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके अनुकूल नहीं है। सब प्रकारकी क्रिया कारक फल और भेदबुद्धिका तिरस्कार करनेवाली ब्रह्मविद्यामें किसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मविद्या और उसका फल नि:श्रेयस—ये सब प्रकारके विषयोंसे निवृत्त होकर प्रत्यगात्मारूप विषयमें स्थित होनेवाले हैं। [कहा भी है—]

अग्निरिदं हिवरजुषतावावृधत महो ज्यायोऽवृत।
 अग्नीषोमाविदं हिवरजुषेतामवीवधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्॥

इत्यादि सूक्तवाकसे ही समस्त यज्ञोंकी समाप्तिपर देवताओंका अनुमन्त्रण किया जाता है। यद्यपि इस सूक्तवाकमें बहुत-से देवताओंका निर्देश किया गया है, तो भी जिस यज्ञमें जिस देवताका आवाहन किया जाता है उसीके विसर्जनमें समर्थ होनेके कारण जिस प्रकार इस सूक्तवाकका विनियोग होता है उसी प्रकार तप आदिका भी विद्याके शेषरूपसे विनियोग हो जायगा।

पद-भाष्य

'मोक्षमिच्छन्सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम्। त्यजतैव हि तज्जेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम्'तस्मात्कर्मणां सहकारित्वं कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्योपपद्यते। ततोऽसदेव सूक्तवाकानुमन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति। तस्मादवधारणा-र्थतैव प्रश्नप्रतिवचनस्योपपद्यते। एतावत्येवयम् उपनिषदुक्तान्य-निरपेक्षा अमृतत्वाय।। ७॥ 'मोक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुष सर्वदा साधनसहित कर्मोंको त्याग दे। त्याग करनेसे ही त्यागीको अपने प्रत्यगात्मरूप परमपदका ज्ञान हो सकता है' अतः कर्मको ज्ञानको सहकारिता अथवा ज्ञानको कर्मका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव नहीं है। अतः सूक्तवाकरूप अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो सकता है—ऐसा विचार मिथ्या ही है। अतः [शिष्यके उपर्युक्त] प्रश्नका जो उत्तर है वह [उपदेशकी समाप्तिका] अवधारण करनेके लिये है—ऐसा मानना ही ठीक है। अर्थात् अमरत्व-प्राप्तिके लिये किसी अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित इतनी ही उपनिषद् कही गयी है॥ ७॥

विद्याप्राप्तिके साधन

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्॥ ८॥

उस (ब्राह्मी उपनिषद्)-की तप, दम, कर्म तथा वेद और सम्पूर्ण वेदांग—ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन है॥८॥

वाक्य-भाष्य

तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदः ब्रह्मचर्यादिदम तपो उपशम: अग्निहोत्रादीत्येतानि कर्म प्रतिष्ठाश्रय:। एतेषु हि सत्सु ब्राह्मग्रुपनिषत् प्रतिष्ठिता भवति। वेदाश्चत्वारोऽङ्गानि प्रतिष्ठेत्यनु-सर्वाणि। च

उस आगे कही जानेवाली उपनिषद्की तप—ब्रह्मचर्यादि, दम— इन्द्रियनिग्रह तथा अग्निहोत्रादि कर्म— ये सबप्रतिष्ठा—आश्रय हैं। इनके होनेपर ही ब्राह्मी उपनिषद् प्रतिष्ठित हुआ करती है। चारों वेद तथा सम्पूर्ण वेदांग भी प्रतिष्ठा ही हैं। इस प्रकार ['वेदाः सर्वाङ्गानि'के आगे] 'प्रतिष्ठा'पदकी

यामिमां ब्राह्मीमुपनिषदं तवाग्रेऽब्रूमेति तस्यै तस्या उक्ताया उपनिषदः प्राप्त्युपायभूतानि तपआदीनि। तपः कायेन्द्रियमनसां समाधानम्। दमः - उपशमः। एतैर्हि अग्निहोत्रादि। संस्कृतस्य सत्त्वशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानोत्पत्तिर्दृष्टा। दृष्टा ह्यमृदित-कल्मषस्योक्तेऽपि ब्रह्मण्यप्रतिपत्ति-र्विपरीतप्रतिपत्तिश्च, यथेन्द्रविरोचन-प्रभृतीनाम्।

तस्मादिह वातीतेषु वा बहुषु जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृतसत्त्वशुद्धेर्ज्ञानं समुत्पद्यते यथाश्रुतम् ; 'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा

तुम्हारे सामने जिस ब्राह्मी उपनिषद्का वर्णन किया है उस पूर्वकथित उपनिषद्की प्राप्तिके उपायभूत तप आदि हैं। शरीर, इन्द्रिय और मनके समाधानका नाम तप है। दम उपशम (विषयोंसे निवृत्त होने)-को कहते हैं। और कर्म अग्निहोत्रादि हैं। इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुषोंको ही चित्तशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति होती देखी गयी है। जिनका मनोमल निवृत्त नहीं हुआ है उन पुरुषोंको तो उपदेश दिया जानेपर भी ब्रह्मके विषयमें अज्ञान अथवा विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, जैसे इन्द्र और विरोचन आदिको।

अतः इस जन्ममें अथवा बीते हुए अनेकों जन्मोंमें जिनका चित्त तप आदिसे शुद्ध हो गया है उन्हें ही श्रुत्युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है। 'जिसकी भगवान्में अत्यन्त भक्ति

वाक्य-भाष्य

वर्तते। ब्रह्माश्रया हि विद्या। सत्यं यथा भूतवचनमपीडाकरम् आयतनं निवासः सत्यवत्सु हि सर्वं निवासस्थान है, क्योंकि सत्यवान्

अनुवृत्ति की जाती है। क्योंकि विद्या ब्रह्म (वेद)-के ही आश्रय रहनेवाली है। सत्य अर्थात् दूसरेको पीड़ा न पहुँचानेवाला यथार्थ वचन आयतन— पुरुषोंमें ही उपर्युक्त साधन यथोक्तमायतन इवावस्थितम्॥८॥ आयतनके समान स्थित हैं॥८॥

देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता प्रकाशन्ते ह्यर्था: महात्मनः' (श्वे० उ० ६। २३) इति मन्त्रवर्णात्। 'ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः'( महा० शा० ८) इति स्मृतेश्च। २०४। इति शब्दः उपलक्षणत्वप्रदर्श-एवमाद्यन्यदपि नार्थः । इति ज्ञानोत्पत्तेरुपकारकम् 'अमानित्व-मदम्भित्वम्' (गीता १३। ७) ् इत्याद्युपदर्शितं भवति। प्रतिष्ठा पादौ पादाविवास्याः, तेषु हि प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या पद्भ्यामिव प्रवर्तते, पुरुष: । वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि शिक्षादीनि कर्मज्ञान-षट् प्रकाशकत्वाद्वेदानां तद्रक्षणार्थत्वाद् अङ्गानां प्रतिष्ठात्वम्। प्रतिष्ठाशब्दस्य अथवा, यादरूपकल्पनार्थत्वाद्वेदास्त्वितराण<u>ि</u> सर्वाङ्गानि

शिरआदीनि।

है और जैसी भगवान्में है वैसी ही गुरुमें भी है उस महात्माको ही ये पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते हैं' इस मन्त्रवर्णसे तथा 'पापकर्मींके क्षीण होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता है' इस स्मृतिसे भी यही प्रमाणित होता है।

[मूल मन्त्रमें] 'इति' शब्द [अन्य साधनोंका] उपलक्षणत्व प्रदर्शित करनेके लिये है। अर्थात् इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करनेवाले 'अमानित्व अदम्भित्व' आदि अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते हैं। 'प्रतिष्ठा ' चरणोंको कहते हैं अर्थात् ये चरणोंके समान इसके आधारभूत हैं। जिस प्रकार पुरुष अपने चरणोंपर स्थित होकर व्यापार करता है उसी प्रकार इन साधनोंके रहते हुए ही ब्रह्मविद्या स्थित और प्रवृत्त होती है। ऋक् आदि चार वेद और शिक्षा आदि छ: अंग [भी प्रतिष्ठा] हैं। कर्म और ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण वेदोंको और उनकी रक्षाके कारणभूत होनेसे वेदांगोंको ब्रह्मविद्याकी प्रतिष्ठा कहा गया है।

अथवा 'प्रतिष्ठा' शब्दकी चरण-रूपसे कल्पना की गयी है; इसलिये वेद उस ब्रह्मविद्याके सिर आदि अन्य सम्पूर्ण अंग हैं।

अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेदग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्ये-तव्यम्। अङ्गिनि हि गृहीतेऽङ्गानि गृहीतानि भवन्ति. एव तदायत्तत्वादङ्गानाम्।

आयतनं यत्र तिष्ठत्युपनिषत् तदायतनम्। सत्यमिति अमायिता अकौटिल्यं वाङ्मनःकायानाम्। तेषु ह्याश्रयति विद्या ये अमायाविनः साधवः, नासुरप्रकृतिषु मायाविषु; 'न येषु जिह्यमनृतं न माया च' (प्र० उ० १। १६) इति श्रुते:। तस्मात्सत्यमायतनमिति कल्प्यते। तपआदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयत्वज्ञापनार्थम्। 'अश्वमेधसहस्त्रं सत्यं अश्वमेध-तुलया धृतम्। सहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते (विष्णुस्मृ० ८) इति स्मृते: ॥ ८॥ भी यही प्रमाणित होता है ॥ ८॥

इस पक्षमें शिक्षा आदिका वेदका ग्रहण करनेसे ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिये। क्योंकि अंगीके अधीन ही अंग होते हैं इसलिये अंगीके गृहीत होनेपर उसके अंग भी गृहीत हो ही जाते हैं।

सत्य आयतन है। जहाँ वह उपनिषद् स्थित होती है वही उसका आयतन है। वाणी, मन और शरीरकी अमायिकता यानी अकुटिलताका नाम 'सत्य' है। जो लोग अमायावी और साधु (शुद्धस्वभाव) होते हैं उन्हींमें ब्रह्मविद्या आश्रय लेती है, आसुरी प्रकृतिवाले मायावियोंमें नहीं, जैसा कि 'जिनमें कुटिलता, मिथ्या और माया नहीं है' इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। अत: सत्य उसका आयतन है—ऐसी कल्पना की जाती है। तप आदिमें ही प्रतिष्ठारूपसे प्राप्त हुए सत्यको फिर आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका अतिशय साधनत्व प्रदर्शित करनेके लिये है। 'सहस्र अश्वमेध और सत्य तराजूमें रखे जानेपर सहस्र अश्वमेधोंकी अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है' इस स्मृतिसे

#### ग्रन्थावगाहनका फल

### यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति॥ ९॥

जो निश्चयपूर्वक इस उपनिषद्को इस प्रकार जानता है वह पापको क्षीण करके अनन्त और महान् स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है॥ ९॥

पद-भाष्य

यो वै एतां ब्रह्मविद्याम् 'केनेषितम्' इत्यादिना यथोक्ताम् एवं महाभागाम्' 'ब्रह्म ह देवेभ्यः' इत्यादिना स्तुतां सर्वविद्याप्रतिष्ठां वेद 'अमृतत्वं हि विन्दते' इत्युक्तमिप ब्रह्मविद्याफलमन्ते निगमयित—

'केनेषितम्' इत्यादि वाक्यद्वारा कही हुई तथा 'ब्रह्म ह देवेभ्यः' आदि आख्यायिकाद्वारा स्तुत इस महाभागा और सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रयभूता ब्रह्मविद्याको जो पुरुष जानता है वह पापको छोड़कर अर्थात् अविद्या, कामना और कर्मरूप संसारके बीजको त्यागकर अनन्त— जिसका कोई पार नहीं है उस स्वर्गलोकमें अर्थात् सुखस्वरूप

वाक्य-भाष्य

तामेतां तपआद्यङ्गां तत्प्रतिष्ठां ब्राह्मीमुपनिषदं सायतनामात्म- ज्ञानहेतुभूतामेवं यथावद्यो वेद अनुवर्ततेऽनुतिष्ठतिः तस्यैतत्फलम् आह—अपहत्य पाप्मानम् अपक्षीय धर्माधर्मावित्यर्थः अनन्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते स्वर्गे लोके सुखप्राये निर्दुःखात्मनि

तप आदि अंगोंवाली और उन्हींपर प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिषद्को, जो कि आत्मज्ञानकी हेतुभूत है, जो उसके आयतनके सहित इस प्रकार यथावत् जानता है—जो उसका अनुवर्तन यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये यह फल बतलाया गया है। वह पापको क्षीण करके अर्थात् धर्म और अधर्मका क्षय करके जिसका अन्त न हो उस स्वर्गलोकमें अर्थात् दु:खरहित आनन्दप्राय और अनन्त—अपार अर्थात्

अपहत्य पाप्मानम् अविद्याकामकर्मलक्षणं संसारबीजं अनन्ते अपर्यन्ते स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत्। अनन्ते इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे औपचारिकोऽपि अनन्तशब्द स्याद् इत्यत आह—ज्येये इति। ज्येये ज्यायसि सर्वमहत्तरे स्वात्मनि मुख्ये एव प्रतितिष्ठति। न पुनः

ब्रह्ममें, जो ज्येय—बड़ा अर्थात् सबसे महान् है उस अपने मुख्य आत्मामें स्थित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वह फिर संसारको प्राप्त नहीं होता। 'अमृतत्वं हि विन्दते' इस वाक्यद्वारा पहले ब्रह्मविद्याका फल कह भी दिया है, तो भी इस वाक्यद्वारा उसका अन्तमें फिर उपसंहार करते हैं। 'अनन्त' ऐसा विशेषण होनेके कारण 'स्वर्गे लोके' से देवलोक नहीं समझना चाहिये; क्योंकि उसमें भी उपचारसे 'अनन्त' शब्दकी प्रवृत्ति हो सकती है इसलिये 'ज्येये' संसारमापद्यत इत्यभिप्राय:॥९॥ यह विशेषण दिया गया है॥९॥

> इति चतुर्थः खण्डः॥४॥ केनोपनिषत्पदभाष्यम् सम्पूर्णम्

> > वाक्य-भाष्य

परे ब्रह्मणि ज्येये महति सर्वमहत्तरे प्रतितिष्ठति सर्ववेदान्तवेद्यं ब्रह्मात्मत्वेनावगम्य तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥

ज्येष्ठ-महान् यानी सबसे बड़े परब्रह्ममें प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात् सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योंसे वेद्य ब्रह्मको आत्मभावसे जानकर उसी ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है॥९॥

इति चतुर्थः खण्डः॥ ४॥ केनोपनिषद्वाक्यभाष्यम् सम्पूर्णम्

### शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु। तदात्मनि निरते च उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु॥

ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

॥ हरिः ॐ तत्सत्॥

### ॥ श्रीहरि:॥

# ॥ श्रीहरिः॥ मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

| मन्त्रप्रतीकानि              |                                         | खं०  | मं० | पृ०    |
|------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|--------|
| अथ वायुमब्रुवन्वायवेतत्      |                                         | 3    | 9   | 284    |
| अथाध्यातमं यदेतत्            |                                         | 8    | 4   | १२६    |
| अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्        | *************************************** | 3    | 88  | ११६    |
| इह चेदवेदीदथ                 |                                         | 2    | 4   | 66     |
| उपनिषदं भो ब्रूहि            | ***********                             | 8    | 9   | १३०    |
| ॐ केनेषितं पतित प्रेषितं मनः |                                         | 8    | 8   | १९     |
| तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्         |                                         | 3    | 8   | ११२    |
| "                            |                                         | 3    | 6   | ११५    |
| तद्ध तद्वनं नाम              | *************************************** | 8    | Ę   | १२८    |
| त ऐक्षन्तास्माकमेवायम्       | **********                              | 3    | 2   | २०८    |
| तस्माद्वा इन्द्रोऽतितराम्    |                                         | 8    | 3   | १२२    |
| तस्माद्वा एते देवा:          | *************                           | 8    | ?   | १२१    |
| तस्मि ्स्त्विय किं वीर्यम्   |                                         | 3    | 4   | ११३    |
| , "                          |                                         | 3    | 9   | ११५    |
| तस्मै तृणं निदधौ             |                                         | 3    | Ę   | 888    |
| "                            |                                         | ş    | १०  | ११५    |
| तस्यै तपो दमः कर्मेति        | *************************************** | 8    | 6   | १३५    |
| तस्यैष आदेशो यदेतत्          |                                         | 8    | 8   | १२३    |
| तेऽग्निमब्रुवञ्जातवेदः       | •••••                                   | 3    | 3   | ११२    |
| न तत्र चक्षुर्गच्छति         |                                         | 8    | 3   | ३६     |
| नाहं मन्ये सुवेदेति          | •••••                                   | 7    | 2   | ६८     |
| प्रतिबोधविदितम्              |                                         | २    | 8   | ১৩     |
| ब्रह्म ह देवेभ्य:            |                                         | 3    | १   | १०७    |
| यच्वक्षुषा न पश्यति          |                                         | 8    | ξ   | 48     |
| यच्छ्रोत्रेण न शृणोति        |                                         | 8    | ७   | 48     |
| यत्प्राणेन न प्राणिति        | *************************************** | 8    | 6   | 40     |
| यदि मन्यसे सुवेदेति          |                                         | . 7  | 8   | ६१     |
| यद्वाचानभ्युदितं येन         | •••••                                   | १    | 8   | 40     |
| यन्मनसा न मनुते              | *************************************** | . 8  | فع  | 48     |
| यस्यामतं तस्य मतम्           |                                         | ٦ .  | 3   | ६७     |
| यो वा एतामेवम्               |                                         | 8    | 9   | १३९    |
| श्रोत्रस्य श्रोत्रम्         | *************************************** | १    | २   | २५     |
| स तस्मिन्नेवाकाशे            | 4                                       | \$   | 88  | ११७    |
| सा ब्रह्मेति होवाच           |                                         | 8    | ٤   | ११९    |
| AND CONTRACTOR OF CONTRACTOR |                                         | 4500 | ,   | □ □ ., |
|                              |                                         |      |     |        |